











॥ ॐ नमोभगवतेवासुदेवाय ॥ ॥ शेषाशेषमुखव्याख्याचातुर्यं त्वेकवक्रतः ॥ दधानमञ्जूतं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥ १॥ श्रीमाधवं प्रणम्योमाधवं विश्वेशमादरात् ॥ तद्भक्तियन्त्रितः कुर्वे गीताव्याख्यां सुबोधिनीम् ॥ २ ॥ भाष्यकारमतं सम्यक् तद्भ्याख्यातृगिरस्तथा ॥ यथामित समालोज्य गीताव्याख्यां समारभे ॥ ३ ॥ गीता व्याख्यायते यस्याः पाठमात्रादयत्नतः ॥ सेयं सुबोधिनी टीका सदा ध्येया मनीषिभिः ॥ ४॥ इह खलु सकललोकहितावतारः सकलवन्दितचरणः परमकारुणिको भगवान् देवकीनन्दनस्तत्त्वाज्ञानविज्मितशोकमोहविभ्नंशितविवेकतया निजधर्मत्यागपरधर्माभिसंधिपरमर्जुनं धर्मज्ञानरहस्यो-पदेशस्रवेन तस्माच्छोकमोहसागरादुइधार । तमेव भगवदुपदिष्टमर्थं कृष्णद्वैपायनः सप्तभिः श्लोकशतैरुपनिवबन्ध । तत्र च ॥ धृतराष्ट्र उवाच ॥ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः॥ मामकाः पाण्डवाश्चेव किमकुर्वत संजय॥१॥ ॥ संजय उवाच ॥ दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ॥ आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥२॥ प्रायशः श्रीकृष्णमुखनिःसृतानेव श्लोकानलिखत् कांश्चित्तत्संगतये स्वयंव्यरचयत् । यथोक्तं गीतामाहात्म्ये । 'गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः । या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता' इति । तत्र तावद्धर्मक्षेत्र इत्यादिना विषीदन्निदम-ब्रवीदित्यन्तेन ग्रन्थेन श्रीकृष्णार्जुनसंवादप्रस्तावाय कथा निरूप्यते । धर्मक्षेत्र इति । भो संजय, धर्मभूमो कुरुक्षेत्रे मत्पुत्राः पाण्डुपुत्राश्च युयुत्सवो योद्धमिच्छन्तः समवेता मिलिताः सन्तः किं कृतवन्तः ॥ १ ॥ दृष्ट्वेति । पाण्डवानामनीकं सैन्यं व्यूढं व्यूहरचनया व्यवस्थितं हृष्ट्वा द्रोणाचार्यसमीपं गत्वा राजा दुर्योधनो वक्ष्यमाणं वाक्यमुवाच ॥ २ ॥

ी श्रीत ।। १ ।। तदेव वाक्यमाह । पश्यैतामित्यादिनविभः श्लोकः । भो आचार्य, पाण्डवानां विततां चमूं सेनां पश्य । द्वपदपुत्रेण धृष्टद्युन्नेन च्यूढां च्यूहरचनया अधिष्ठिताम् ॥ ३ ॥ अत्र शूरा इति । अत्रास्यां चम्वां इपवो बाणा अस्यन्ते क्षिप्यन्ते एभिरितीष्वासाः धनूषि महान्त इष्वासा येषां ते तथा । भीमार्जुनौ तावदत्रातिप्रसिद्धौ योद्धारौ ताभ्यां समाः शूराः शौर्येण क्षात्रधर्मेणोपेताः सन्ति । तानेव नामभिनिर्दिशति । युयुधानः सात्यिकः ॥ ४ ॥ किं च धृष्टकेतुरिति । चेकितानो नाम एको राजा । नरपुङ्गवो पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ॥ ट्यूढां द्वपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ॥ युयुधानो विरादश्च द्वपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ॥ पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५॥

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् ॥ सोभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥६॥

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ॥ नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते ॥७॥ नरश्रेष्ठः शैब्यः ॥ ५ ॥ युधामन्युश्चेति । विक्रान्तो युधामन्युर्नामेकः । सौभद्रोऽभिमन्युः । द्रौपदेयाः द्रौपद्यां पञ्चभ्यो युधि-ष्ठिरादिभ्यो जाताः प्रतिविन्ध्यादयः पञ्च । महारथादीनां रुक्षणम् । 'एको दशसहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम् । शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ अमितान्योधयेद्यस्तु संप्रोक्तोऽतिरथस्तुः सः । रथी त्वेकेन यो युद्धोत्तन्त्रयूनोऽर्धरथी मतः' इति ॥ ६ ॥ अस्माकमिति । निबोध बुद्धास्त्र । नायका नेतारः । संज्ञार्थं सम्यग्ज्ञानार्थमित्यर्थः ॥ ७ ॥

श्रीधरी०

अ० १

11 9 11

तानेवाह । भवानिति द्वाभ्याम् । भवान्द्रोणः । समितिं संग्रामं जयतीति तथा । सौमदत्तिः सोमदत्तस्य पुत्रो भूरिश्रवाः ॥ ८ ॥ अन्ये चेति । मदर्थे मत्प्रयोजनार्थे जीवितं त्यक्तुमध्यवसिता इत्यर्थः । नाना अनेकानि शस्त्राणि प्रहरणसाधनानि येषां ते । युद्धे विशारदाः। निपुणा इत्यर्थः ॥ ९ ॥ ततः किमित्यत आह । अपर्याप्तमिति । तत् तथाभूतैर्वीरैर्युक्तमपि भीष्मेणाभिरक्षित-मप्यस्माकं बलं सैन्यमपर्याप्तं तैः सह योद्धमसमर्थं भाति । इदं तु एतेषां पाण्डवानां बलं भीमेनाभिरक्षितं सत् पर्याप्तं समर्थ भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः॥ अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च॥ ८॥ अन्ये च बहवः शूरा मद्थें त्यक्तजीविताः ॥ नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ अपर्याप्तं तद्स्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ॥ पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १०॥ अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ॥ भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥ तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ॥ सिंहनादं विनयोचेः राह्वं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२॥ भाति । भीष्मस्योभयपक्षपातित्वात् । अस्मद्धलं पाण्डवसैन्यं प्रत्यसमर्थम् । भीमस्यैकपक्षपातित्वात् ॥ १०॥ तस्माद्भवद्भिरेवं वर्तितव्यमित्याह । अयनेष्विति । अयनेषु व्यूहप्रवेशमार्गेषु यथाभागं विभक्तां स्वां स्वां रणभूमिमपरित्यज्यावस्थिताः सन्तः सर्वे भीष्ममेवाभितो रक्षन्तु यथाऽन्यैर्युध्यमानः पृष्ठतः केश्चित्र हन्येत तथा रक्षन्तु । भीष्मबलेनैवास्माकं जीवितमिति भावः॥११॥ तदेवं बहुमानयुक्तं राज्ञो दुर्योधनस्य वाक्यं श्रुत्वा भीष्मः किं कृतवांस्तदाह । तस्येति । तस्य राज्ञः हर्ष संजनयन् कुर्वन्

पितामहो भीष्म उच्चैर्महान्तं सिंहनादं कृत्वा शङ्घं दध्मौ वादितवान् ॥ १२ ॥ तदेवं सेनापतेर्भाष्मस्य युद्धोत्सवमालक्ष्य भ० गीता सर्वतो युद्धोत्सवः प्रवृत्त इत्याह । तत इति । पणवा आनकाः । गोमुखाश्च वाद्यविशेषाः । सहसैव तत्क्षणमेवाभ्यहन्यन्त 11211 वादिताः । स च शङ्घादिशब्दस्तुमुलो महानभवत् ॥ १३॥ ततः पाण्डवसैन्ये प्रवृत्तं युद्धोत्सवमाह । तत इति पञ्चभिः । श्रीधरी० ततः कौरवसैन्यवाद्यकोलाहलानन्तरं स्यन्दने रथे स्थितौ सन्तौ कृष्णार्जुनौ दिन्यौ शङ्कौ प्रकर्षेण दध्मतुर्वादयामासतुः॥१४॥ अ०१ ततः राङ्काश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ॥ सहसैवाभ्यहन्यन्त स राब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥ ततः श्रेतैईयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ॥ माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यौ शङ्घो प्रद्ध्मतुः॥११॥ पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः ॥ पौण्ड्रं दृध्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोद्रः ॥ १५॥ अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ॥ नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६॥ काइयश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ॥ धृष्टद्युम्नो विरादश्च सात्यिकश्चापराजितः ॥१७॥ तदेव विभागेन दर्शयन्नाह । पाञ्चजन्यमिति । पाञ्चजन्यादीनि श्रीकृष्णादिशङ्घानां नामानि । भीमं घोरं कर्म यस्य सः वृक-वदुदरं यस्य स वृकोदरो महाराङ्कं पौड्रं दध्माविति ॥ १५॥ अनन्तविजयमिति । नकुलः सुघोषं नाम राङ्कं दध्मौ । सहदेवो मणिपुष्पकं नाम ॥ १६ ॥ कार्यश्चेति । कार्यः काशीराजः । कथंभूतः । परमः श्रेष्ठ इष्वासो धनुर्यस्य सः ॥ १७ ॥

द्भपद इति । हे पृथिवीपते हे धृतराष्ट्र ॥१८॥ स च शङ्कानां नादस्त्वदीयानां महाभयं जनयामासेत्याह । स घोष इति । धार्त-राष्ट्राणां त्वदीयानां हृदयानि विदारितवान् । किं कुर्वन् । नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥ तस्मिन्समये श्रीकृष्णमर्जुनो विज्ञापयामासेत्याह । अथेति चतुर्भिः । व्यवस्थितान्युद्धोद्योगेन स्थितान् । कपिध्वजोऽर्जुनः ॥२०॥ हृषीके-द्रपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ॥ सीभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्दध्मुः पृथकपृथक् ॥ १८॥ स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ॥ नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन् ॥१९॥ अथ व्यवस्थितान्दृष्टा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ॥ प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ हृषीकेशं तदा वाक्यमिद्माह महीपते ॥ अर्जुन उवाच ॥ सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् ॥ कैर्मया सह योद्धव्यमस्मित्रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ॥ धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥ शमिति । तदेव वाक्यमाह । सेनयोरिति ॥ २१ ॥ यावदेतानिति । ननु त्वं योद्धा न तु युद्धप्रेक्षकस्तत्राह । कैः सह मया योद्धव्यम् ॥ २२ ॥ योत्स्यमानानिति । धार्तराष्ट्रस्य दुर्योधनस्य प्रियं कर्तुमिच्छन्तो य इह समागताः तान्यावद्रक्ष्यामि ताव-दुभयोः सेनयोर्मध्ये में रथं स्थापयेत्यन्वयः ॥ २३॥

भ॰ गीता

ततः किं प्रवृत्तमित्यपेक्षायां संजय उवाच । एविमति । गुडाका निद्रा तस्या ईशेन जितिनद्रेणार्जुनेनैवमुक्तः सन् हे भारत धृतराष्ट्र, सेनयोर्मध्ये रथानामुक्तमं रथं हृषीकेशः स्थापितवान् ॥ २४ ॥ भीष्मद्रोण इति । महीक्षितां पितामहद्रोणराज्ञां च प्रमुखतः संमुखे रथं स्थापयित्वा हे पार्थ, एतान्कुरून्पश्येत्युवाच ॥ २५ ॥ ततः किं प्रवृत्तमित्यत आह् । पितृन्। पितृव्यादीनि-

॥ संजय उवाच ॥ एवमुक्तो हषिकेशो गुडाकेशेन भारत ॥ सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापियत्वा रथोत्तम म् ॥२४॥भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ॥ उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥ तत्रापश्यात्स्थतान्पार्थः पितृनथ पितामहान् ॥ आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पोत्रान्सर्खीं-स्तथा ॥ श्रशुरान्सहदश्चेव सेनयोरुभयोरिप ॥२६॥ तान्समीक्ष्य स कोंतेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान् ॥ कृपया परयाविष्टो विषीदन्निद्मन्नवीत् ॥२७॥ ॥ अर्जुन उवाच ॥ ॥ दृष्ट्वेमं खजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यिति ॥ २८ ॥ ॥

त्यर्थः । पुत्रान्पौत्रानिति । दुर्योधनादीनां ये पुत्राः पौत्राश्च तानित्यर्थः । सखीन्मित्राणि । सुहृदः कृतोपकारांश्चापश्यत् ॥ २६ ॥ ततः किं कृतवानित्यत आह । तानिति । आविष्टो व्याप्तः युक्तः । विषीदिन्वशेषेण सीदन्नवसादं ग्लानिं लभमानः ॥ २७ ॥ किमब्रवीदित्यपेक्षायामाह । दृष्ट्वेमिमत्यादियावदध्यायसमाप्ति । हे कृष्ण, योद्धिमिच्छन्तं पुरतः सम्यगवस्थितिममं बन्धुजनं दृष्ट्वा

श्रीधरी• अ० १

11 3 11

मदीयानि गात्राणि करचरणादीनि सीदन्ति विशीर्यन्ते। किं च मुखं परिसमंताच्छुष्यति निर्द्रवीभवति ॥ २८॥ किं च वेपथुश्चेति । वेपथुः कम्पः । रोमहर्षो रोमाञ्चः । स्रंसते निपतिति । परिद्द्यते सर्वतः संतप्यते ॥ २९ ॥ अन्यच न चेति । विप-रीतानि निमित्तान्यनिष्टसूचकानि शकुनानि पश्यामि॥३०॥ किं च न चेति । स्वजनं आहवे युद्धे हत्वा श्रेयः फलं न पश्यामि। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वकेव परिद्द्यते ॥ २९॥ न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव॥३०॥ न च श्रेयोऽनुपर्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥ न काङ्के विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥ ३१॥ किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥ ३२॥ त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः॥ ३३॥ मातुलाः श्वशुराः पौत्राः र्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ एतान्न हन्तुमिच्छामि व्रतोऽपि मधुसूदन ॥ ३४ ॥ विजयादिकं फलं किं न पश्यसीति चेत्तत्राह । न काङ्क इति ॥ ३१ ॥ एतदेव प्रपञ्चयति । किं न इति साधीभ्याम् । यदर्थ-मस्माकं राज्यादिकमपेक्षितं त एते प्राणधनानि त्यक्त्वा त्यागमङ्गीकृत्य युद्धार्थमवस्थिताः । अतः किमस्माकं राज्यादिभिः कृत्यमित्यर्थः ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ननु यदि कृपया त्वमेतान्न हंसि तर्हि त्वामेते राज्यलोभेन हनिष्यन्त्येव । अतस्त्वमेवैतान्हत्वा

भ० गीता ॥ ४॥ राज्यं भुङ्क्ष्व तत्राह । एतानिति सार्धेन । झतोऽप्यस्मान्घातयतोऽप्येतांस्नैहोक्यराज्यस्यापि हेतोस्तत्प्राप्त्यर्थमप्यहं हन्तुं नेच्छामि । किं पुनर्महीमात्रप्राप्त्यर्थमप्यहं । ३४ ॥ ३५ ॥ ननुच 'अग्निदो गरदश्चेव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहर्ता च पडेते आततायिनः' इति स्मरणात् । अग्निद इत्यादिभिः षड्भिरपि हेतुभिरेते तावदाततायिनः । आततायिनां च वधो युक्त एव । 'आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् । नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन' इति वचनात्तत्राह सार्धेन।पापमिति।

अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनार्दन ॥ ३५ ॥ पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्ध-वान् ॥ स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३६ ॥ यद्यप्येते न पर्यन्ति लोभो-पहतचेतसः ॥ कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३७ ॥ कथं न ज्ञेयमसाभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ॥ कुलक्षयकृतं दोषं प्रपर्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३८ ॥ ॥ ॥

आततायिनमायान्तिमत्यादिकमर्थशास्त्रं धर्मशास्त्राहुर्बलम् । यथोक्तं याज्ञवल्क्येन । 'स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहार्तः । अर्थशास्त्राच्च बलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थितिः' । तस्मादाततायिनामप्येतेषामार्यादीनां वधेऽस्माकं पापमेव भवेदन्याय्य-त्वादधर्मत्वाचैतद्वधस्य ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ न चेह सुखं स्यादित्याह । स्वजनं हीति । ननु तवैतेषामि बन्धुवधदोषे समाने सिति यथैवैते बन्धुवधदोषमङ्गीकृत्य युद्धे प्रवर्तन्ते तथैव भवानि प्रवर्ततां किमनेन विषादेनेत्यत आह । यद्यपीति द्वाभ्याम् ।

श्रीधरी०

अ०१

11 0 11

राज्यलोभेनोपहतं भ्रष्टिविवेकं चेतो येषां त एते दुर्योधनादयो यद्यपि दोषं न पश्यन्ति तथाप्यस्माभिदोषं प्रपश्यद्भिरस्मात्पा-पानिवर्तितुं कथं न ज्ञेयम् । निवृत्तावेव बुद्धिः कर्तव्येत्यर्थः ॥ ३८ ॥ तमेव दोषं दर्शयति । कुलक्षय इति । सनातनाः पर-म्पराप्राप्ताः । उत अपि अवशिष्टं कुलमधर्मोऽभिभवति व्यामोति ॥ ३९ ॥ ततश्च अधर्माभिभवादिति ॥४०॥ एवं सति संकर इति । एषां कुलन्नानां पितरः पतन्ति । हि यस्मालुप्ताः पिण्डोदकित्रया येषां ते ॥ ४१ ॥ उक्तं दोषमुपसंहरति । दोषेरिति

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ॥ धर्मे नष्टे कुलं कुत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत॥ ३९ ॥ अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलिख्यः॥ स्त्रीषु दुष्टासु वार्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४० ॥ संकरो नरकायेव कुलघानां कुलस्य च ॥ पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकित्रयाः ॥ ४१ ॥ दोषेरतेः कुलघानां वर्णसंकरकारकेः ॥ उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४२ ॥ उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४२ ॥ उत्साद्यन्ते नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४३ ॥

द्वाभ्याम् । उत्साद्यन्ते लुप्यन्ते जातिधर्माः वर्णधर्माः कुलधर्माश्च । चकारादाश्रमधर्मादयोऽपि गृह्यन्ते ॥ ४२ ॥ उत्सन्नेति । उत्सन्नेति । उत्सन्नाः कुलधर्मा येषामित्युत्सन्नजातिधर्मादीनामप्युपलक्षणम् । अनुशुश्चम श्रुतवन्तो वयम् । 'प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः पापेषु निरता नराः । अपश्चात्तापिनः कष्टान्निरयान्यान्ति दारुणान्' इत्यादिवचनेभ्यः ॥ ४३ ॥

बन्धुवधाध्यवसायेन संतप्यमान आह । अहो इति । स्वजनं हन्तुमुद्यता इति । यत एतन्महत्पातकं कर्तुमध्यवसायं कृतवन्तो वयम् । अहो बत कष्टमित्यर्थः ॥ ४४ ॥ एवं संतप्तः सन्मृत्युमेवाशासान आह । यदीति । अकृतप्रतीकारं तूष्णीमुपविष्टं मां यदि हिनष्यन्ति ति तद्धननं मम क्षेमतरमत्यन्तं हितं भवेत् । पापानिष्पत्तेः ॥ ४५ ॥ ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायां संजय

अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ॥ यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनमुद्यताः ॥ ४४ ॥ यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ॥ धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४५॥ संजय उवाच ॥ एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ॥ विस्रुज्य सशरं चापं शोकसंवि-म्रमानसः ॥ ४६ ॥ इति श्रीमन्द्रगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसं-वादेऽर्जुनविषादयोगोनाम प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ ॥ संजय उवाच ॥ तं तथा कृपयाविष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणम् ॥ विषीद्नतिमदं वाक्यमुवाच मधुसूद्नः॥ १॥

उवाच । एवमिति । संख्ये संयामे । रथोपस्थे रथस्योपरि। उपाविशदुपविवेश । शोकेन संविग्नं प्रकम्पितं मानसं चित्तं यस्य सः ॥ ४६ ॥ इति श्रीसुबोधिन्यां टीकायां श्रीधरस्वामिविरचितायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ॥ ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायां संजय उवाच । तं तथेति। अश्रुभिः पूर्णे आकुले ईक्षणे यस्य तम्। तथोक्तप्रकारेण विषीदन्तमर्जुनं प्रति मधुसूदन इदं वाक्यमुवाच १ श्रीधरी॰ 370 P

तदेव वाक्यमाह । श्रीभगवानुवाच । कुत इति । कुतो हेतोः त्वा इति त्वाम् । विषमे संकटे इदं करमलं समुपस्थितमयं मोहः प्राप्तः । यत आर्थेरसेवितम् । अस्वर्यमधर्म्यमयशस्करं च ॥ २ ॥ तस्मात् क्रैब्यमिति । हे पार्थ, क्रैब्यं कातर्यं मास्म गमः न प्रामुहि । यतस्त्वय्येतन्नोपपद्यते योग्यं न भवति । क्षुद्रं तुच्छं हृदयदौर्बर्व्यं कातर्यं त्यक्त्वा युद्धायोत्तिष्ठ । हे परन्तप शत्रुता-पन, ॥ ३ ॥ नाहं कातर्येण युद्धादुपरतोऽस्मि किंतु युद्धस्यान्याय्यत्वादित्यर्जुन उवाच । कथमिति । भीष्मद्रोणौ पूजायामही ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कुतस्त्वा करमलिमदं विषमे समुपस्थितम् ॥ अनार्यजुष्टमखर्ग्यमकीर्ति-करमर्जुन ॥ २ ॥ क्रेंब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ॥ क्षुद्रं हृद्यदौर्वल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं-तप ॥ ३ ॥ ॥ अर्जुन उवाच ॥ कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ॥ इषुभिः प्रति-योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४॥ गुरूनहत्वा हि महानुभावान्श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके॥ हत्वाऽर्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान्नुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥ योग्यो तौ प्रति कथमहं योत्स्यामि । तत्रापीषुभिः । यत्र वाचापि योत्स्यामीति वक्तुमनुचितं तत्र बाणैः कथं योत्स्यामीत्यर्थः । हे अरिसूदन शत्रुसूदन, ॥ ४ ॥ तर्हि तव देहयात्रापि न स्यादिति चेत्तत्राह । गुरूनिति । गुरून्द्रोणादीनहत्वा परलोकविरुद्धो गुरुवधस्तमकृत्वा इह लोके भिक्षान्नमपि भोक्तुं श्रेयः उचितम् । विपक्षे तु न केवलं परत्र दुःखं, इहैव तु नरकदुःखमनुभवेय-

भ० गीता ॥ ६ ॥

मित्याह। हत्वेति । गुरून्हत्वा इहैव तु रुधिरेण प्रदिग्धान्प्रकर्षेण लिप्तानर्थकामात्मकान्भोगानहं भुक्षीय अश्रीयाम् । यद्वा अर्थकामानिति गुरूणां विशेषणम् । अर्थतृष्णाकुलत्वादेते तावयुद्धान्न निवर्तेरन् । तस्मादेतद्वधः प्रसज्येतैवेत्यर्थः । तथाच युधि-ष्ठिरं प्रति भीष्मेणोक्तम् । 'अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् । इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः' इति । ५॥ किं च यद्यप्यधर्ममङ्गीकरिष्यामस्तथाऽपि किमस्माकं जयः पराजयो वा भवेदिति न ज्ञायत इत्याह। नचेति । एतद्वंयो-र्मध्ये नोऽस्माकं कतरत् किं नाम गरीयोऽधिकतरं भविष्यतीति न विद्यः। तदेव द्वयं दर्शयति। यद्वा एतान्वयं जयेम जेष्यामः न चैतद्विद्धः कतरत्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ॥ यानेव हत्वा न जिजीविषा-मस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥ कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढ-चेताः ॥ यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रुहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥ यदि वा नोऽस्मानेते जयेयुर्जेष्यन्तीति । किं चास्माकं वा जयोऽपि फलतः पराजय एवेत्याह । यानेव हत्वा जीवितुं नेच्छामस्त एवैते संमुखेऽवस्थिताः ॥ ६॥ कार्पण्येति । तस्मात्कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः । एतान्हत्वा कथं जीविष्याम इति कार्पण्यं, दोषश्च स्वकुलक्षयकृतः, ताभ्यामुपहतोऽभिभूतः स्वभावः शौर्यादिलक्षणो यस्य सोऽहं त्वां पृच्छामि । तथा धर्मे संमूढं चेतो यस्य सः। युद्धं त्यक्त्वा भिक्षाटनमपि क्षत्रियस्य धर्मो वाऽधर्मो वेति संदिग्धिचत्तः सन्नित्यर्थः। अतो मे यन्निश्चितं श्रेयो युक्तं

स्यात्तद्वहि। किं च तेऽहं शिष्यः शासनार्हः। अतस्त्वां प्रपन्नं शरणागतं मां शाधि शिक्षय।। ७॥

श्रीधरी ।

11 & 11

त्वमेव विचार्य यद्यक्तं तत्कुविति चेत्तत्राह । नहीति । इन्द्रियाणामुच्छोषणमतिशोषणकरं मदीयं शोकं यत्कर्मापनुद्यादपनये-त्तदहं न प्रपश्यामि । यद्यपि भूमो निष्कण्टकं समृद्धं राज्यं प्राप्स्यामि । तथा सुरेन्द्रत्वमपि यदि प्राप्स्यामि । एवमभीष्टं तत्स-र्वमवाप्यापि शोकापनोदनोपायं न प्रपश्यामीत्यन्वयः ॥ ८ ॥ एवमुक्तवाऽर्जुनः किं कृतवानित्यपेक्षायां संजय उवाच । एव-मिति स्पष्टार्थः ॥ ९ ॥ ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायामाह । तमुवाचेति । प्रहसन्निव प्रसन्नमुखः सन्नित्यर्थः ॥ १० ॥ देहात्मनोर-नहि प्रपर्यामि ममापनुचाचच्छोकमुच्छोषणामिन्द्रियाणाम् ॥ अवाप्य भूमावसपत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्॥ ८॥ संजय उवाच ॥ एवसुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप ॥ न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूर्णीं वभूव ह ॥ ९ ॥ तमुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत ॥ सेनयोरु-भयोर्मध्ये विषीद्नतिमदं वचः ॥ १० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ॥ गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ १३ ॥ विवेकादस्यैवं शोको भवतीति तद्विवेकप्रदर्शनार्थं श्रीभगवानुवाच । अशोच्यानिति । शोकस्याविषयभूतानेव बन्धूंस्त्वमन्व-शोच अनुशोचितवानिस 'द्रष्ट्रेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्' इत्यादिना तत्र 'कुतस्त्वा करमलिमदं विषमे समुपस्थितम्' इत्यादिना मया बोधितोऽपि पुनश्च प्रज्ञावतां पण्डितानां वादान् राब्दान् 'कथं भीष्ममहं संख्ये' इत्यादीन्केवलं भाषसे न तु प-ण्डितोऽसि । यतो गतासूनगतप्राणान्वंन्धूनगतासूंश्च जीवतोऽपि बन्धुहीना एते कथं जीविष्यन्तीति नानुशोचन्ति ॥ ११ ॥

अशोच्यत्वे हेतुमाह । नत्वेवेति । यथाऽहं परमेश्वरो जातु कदाचिछीलाविग्रहस्याविर्भावे तिरोभावेऽपि नासमिति नैव, अपितु आसमेव अनादित्वात् । न च त्वं नासीः नाभूः, अपित्वासीरेव । इमे च जनाधिपाः नृपाः नासन्निति न, अपितु आसन्नेव मदंशत्वात्, तथाऽतःपरं इतउपर्यपि न भविष्यामो न स्थास्याम इति च नैव, अपितु स्थास्याम एव । जन्ममरणशून्यत्वादशो-च्या इत्यर्थः ॥ १२॥ नन्वीश्वरस्य तव जन्मादिशून्यत्वं सत्यमेव जीवानां तु जन्ममरणे प्रसिद्धे तत्राह । देहिन इति । देहिनो देहाभिमानिनो जीवस्य यथाऽस्मिन्स्थूलदेहे कौमाराद्यवस्थादेहनिबन्धना एव नतु स्वतःपूर्वावस्थानाशेऽवस्थान्तरोत्पत्तावपि न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः॥ न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥१२॥ देहि-नोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा॥ तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुद्यति॥ १३॥ मात्रास्पर्शा-स्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ॥ आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥

स एवाहमिति प्रत्यभिज्ञानात्त्रथैवैतद्देहनाशे देहान्तरप्राप्तिरिष लिङ्कदेहिनबन्धना । नतु तावतात्मनो नाशः । जातमात्रस्य पूर्वसंस्कारेण स्तन्यपानादो प्रवृत्तिदर्शनात् । अतो धीरः धीमांस्तत्र तयोर्देहनाशोत्पत्त्योर्न मुद्यात आत्मैव मृतो जातश्चेति न मन्यते ॥१३॥ ननु गतानागतानहं न शोचामि किं तु ति द्वियोगादिदुःखभाजमात्मानमेवेति चेत्तत्राह मात्रास्पर्शा इति । मीयन्ते ज्ञायन्ते विषया आभिरिति मात्रा इन्द्रियवृत्तयः तासां स्पर्शाः विषयः संबन्धाः ते शीतोष्णादिप्रदा भवन्ति ते त्वागमापायि-त्वादिनित्या अस्थिराः अतस्तांस्तितिक्षस्य सहस्य । यथा जलातपादिसंपर्कास्तत्त्कालकृताः स्वभावतः शीतोष्णादि प्रयच्छन्ति

श्रीधरी०

अ० २

11 9 11

एवमिष्टसंयोगवियोगा अपि सुखदुःखादि प्रयच्छन्ति तेषां चास्थिरत्वात्सहनं तव धीरस्योचितं नतु तन्निमित्तहर्षविषादपारव-इयमित्यर्थः॥१४॥ तत्प्रतीकारप्रयत्नाद्पि तत्सहनमेवोचितं महाफलत्वादित्याह। यमिति। एते मात्रास्पर्शाः यं पुरुषं न व्यथयन्ति नाभिभवन्ति। समे सुखदुःखे यस्य तम्। स तैरविक्षिप्यमाणो धर्मज्ञानद्वारा अमृतत्वाय मोक्षाय कल्पते योग्यो भवति।।१५॥ ननु तथाऽपि शीतोष्णादिकमतिदुःसहं कथं सोढव्यम्, अत्यन्तं तत्सहने च कदाचिद्देहनाशस्यापि संभवादित्याशङ्कच तत्त्वविचारतः सर्वे सोढुं शक्यमित्याशयेनाह । नेति। असतः अनात्मधर्मत्वाद्विद्यमानस्य शीतोष्णादेरात्मनि भावः सत्ता न विद्यते । तथा सतः यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ॥ समदुः खसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५॥ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥ उभयोरिप दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदृर्दीभिः ॥१६॥ अविनाशि तु तिद्विष्ठि येन सर्विमिदं ततम् ॥ विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहिति ॥ १७॥ अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः॥ अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युद्ध्यस्व भारत ॥१८॥

सत्स्वभावस्थात्मनोऽभावो विनाशो न विद्यते एवमुभयोः सद्सत्तेरन्तो निर्णयो दृष्टः । कैस्तत्त्वदृशिभिर्वस्तुयाथात्म्यविद्धिः । एवंभूतिविवेकेन सहस्वेत्यर्थः ॥ १६ ॥ तत्र सत्स्वभावमविनाशिवस्तुपामान्येनोक्तं विशेषतो दृशयित । अविनाशीति । येन सर्विमिद्मागमापायधर्मकं देहादिकं ततं तत्साक्षित्वेन व्याप्तम् । तत्तु अत्मस्वरूपमविनाशि विनाशशून्यं विद्धि जानीहि । तत्र हे-तुमाह । विनाशमिति ॥ १७ ॥ आगमापायधर्मकं संदर्शयित । अन्तवन्त इति । अन्तो विनाशो विद्यते येषां तेऽन्तवन्तः ।

भ० गीता

नित्यस्य सर्वदैकरूपस्य शरीरिणः शरीरवतः अत एव अनाशिनो विनाश रहितस्याप्रमेयस्यापरिच्छिन्नस्यात्मन इमे सुखदुःखादिध-र्मका देहा उक्तास्तत्त्वदर्शिभिः यस्मादेवमात्मनो न विनाशः न च सुखदुःखादिसंबन्धः तस्मान्मोहजं शोकं त्यक्ता युद्ध्यस्य । स्व-धर्मं मा त्याक्षीरित्यर्थः॥ १८॥ तदेवं भीष्मादिमृत्युनिमित्तः शोको निवारितः यच्चात्मनोहंतृत्वनिमित्तं दुःखमुक्तं 'एतान्न हन्तुमि-च्छामि'इत्यादिना तदिप तद्वदेव निर्निमित्तमित्याह। य एनमिति। एत् मात्मानम्। आत्मनो हननिक्रयायां कर्मत्वं कर्तृत्वमिप नास्ती-त्यर्थः। तत्र हेतुर्नायमिति॥ १९॥ न हन्यत इत्येतदेव षड्भावविकारशून्यत्वेन द्रढयति। नेति। न जायत इति जन्मप्रतिषेधः । न य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् ॥ उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ ॥ १९॥ न जायते स्त्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ॥ अजो नित्यः शा-श्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०॥

स्त्रियत चेति विनाशप्रतिषेधः। वाशब्दौ चार्थे। न चायं भूत्वा उत्पद्य भविता भवति अस्तित्वं भजते। किं तु प्रागेव स्वतः सद्रूप इति जन्मानन्तरास्तित्वलक्षणद्वितीयविकारप्रतिषेधः तत्र हेतुः यस्मादजः । यो हि जायते स जन्मान्तरमस्तित्वं भजते नतु यः स्वमेवास्ति स भूयोऽप्यन्यदस्तित्वं भजत इत्यर्थः । नित्यः सर्वदैकरूप इति वृद्धिप्रतिषेधः। शाश्वतः शश्वद्भव इत्यपक्षयप्रतिषेधः । पुराण इति विपरिणामप्रतिषेधः । पुराऽपि नव एव नतु परिणामतो रूपान्तरं प्राप्य नवो भवतीत्यर्थः । यद्वा न भवितेत्यस्यानुषङ्गं कृत्वा भूयोऽधिकं यथा भवति तथा न भवतीति वृद्धिप्रतिषेधः। अजो नित्य इति चोभयवृद्ध्य-

श्रीधरी०

अ० ३

भावे हेतुरित्यपौनरुक्तयम् । तदेव जायते अस्ति वर्धते परिणमते अपक्षीयते नश्यतीत्येवं यास्कादिभिवेदवादिभिरुक्ताः षडु-भावविकारा निरस्ताः । यदर्थमेते विकारा निरस्तास्तं प्रस्तुतं विनाशाभावमुपसंहरति । न हन्यते हन्यमाने शरीर इति ॥२०॥ अत एव हन्तृत्वाभावोऽपि पूर्वोक्तः प्रसिद्ध इत्याह । वेदेति । नित्यं वृद्धिशून्यम् अव्ययमपक्षयशून्यम् अजमविनाशिनं च यो वेद स पुरुषः कं हन्ति कथं वा हन्ति । एवंभूतस्य वधे साधनाभावात् । तथा स्वयं प्रयोजको भूत्वाऽन्येन कं घातयित वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ॥ कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥२१॥ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि यह्नाति नरोऽपराणि ॥ तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२॥ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः॥ न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥२३॥ अच्छेचोऽयमदाह्योऽयमक्केचोऽशोष्य एव च ॥ नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥ २४॥ न कंचिदपि कथंचिदपीत्यर्थः । अनेन मय्यपि प्रयोजकत्वाद्दोषदृष्टिं मा कार्षीरित्युक्तं भवति ॥ २१ ॥ नन्वात्मनोऽविनाशि-त्वेऽपि तदीयशरीरनाशं पर्यालोच्य शोचामीति चेत्तत्राह। वासांसीति। कर्मनिबन्धनभूतानां देहानामवश्यंभावित्वाञ्च जीर्ण-देहनाशे शोकावकाश इत्यर्थः ॥ २२ ॥ कथं हन्तीत्यनेनोक्तं वधसाधनाभावं दर्शयन्नविनाशित्वमात्मनः स्फुटीकरोति । नैन-मिति । आपो नैनं क्वेदयन्ति मृदुकरणेन शिथिलं न कुर्वति ॥ २३ ॥ तत्र हेतूनाह । अच्छेद्य इति सार्धेन । निरवयवत्वा-

भग्गीता

11911

दच्छेद्योऽयमक्केद्यश्च अमूर्तत्वात्। अदाह्यो द्रवत्वाभावादशोष्य इति भावः। इतश्च छेदादियोग्यो न भवति।यतो नित्यः,अवि-नाशी सर्वत्रगतः, स्थाणुः स्थिरस्वभावः रूपान्तरापत्तिशून्यः, अचलः पूर्वरूपापरित्यागी, सनातनोऽनादिः ॥ २४ ॥ किं च अन्यक्तश्चक्षुराद्यविषयः, अचिन्त्यो मनसोऽप्यविषयः, अविकार्यः कर्मेन्द्रियाणामप्यगोचर इत्यर्थः । उच्यत इति नित्यत्वा-दावभियुक्तोक्तिं प्रमाणयति । उपसंहरति । तस्मादिति ॥ २५ ॥ तदेवमात्मनो जन्मविनाशाभावान्न शोकः कार्य इत्युक्तम् । इदानीं देहेन सहात्मनो जन्म, तद्धिनारोन च विनारामङ्गीकृत्यापि शोको न कार्य इत्याह। अथ चेति। अथ च यद्यप्येनमा-अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्विकार्योऽयमुच्यते ॥ तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहिसि ॥ २५॥ अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्॥ तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमहिसि॥२६॥ जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्ववं जन्म मृतस्य च ॥ तस्माद्परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमहिसि॥ २७॥ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥ अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

त्मानं नित्यं सर्वदा तत्तदेहे जाते जातं मन्यसे, तथा तदेहे मृतं मन्यसे पुण्यपापयोस्तत्फलभूतयोर्जन्ममरणयोरात्मगामि-त्वात्, तथापि त्वं शोचितुं नार्हिस ॥ २६ ॥ कुत इत्यत आह । जातस्येति । हि यस्माज्ञातस्य स्वारम्भककर्मक्षये मृत्युर्धुवो निश्चितः । मृतस्य तत्तद्देहकृतेन कर्मणा जन्मापि ध्रुवमेव । तत्तस्मादेवमपरिहार्येऽर्थेऽवश्यंभाविनि जन्ममरणलक्षणेऽर्थे त्वं विद्वाञ्झोचितुं नाहिसि । योग्यो न भवसीत्यर्थः ॥ २७ ॥ किं च देहादीनां च स्वभावं पर्यालोच्य तदुपाधिके आत्मनो जन्म-

श्रीधरी० अ० ३

मरणे च शोको न कार्य इत्याह । अन्यक्तादीनीति । अन्यक्तं प्रधानं तदेवादिः पूर्वरूपं येषां तान्यन्यक्तादीनि भूतानि शरीराणि कारणात्मनापि स्थितानामेवोत्पत्तेः । तथा न्यक्तमिभन्यक्तं मध्यं जन्ममरणान्तरालस्थितिलक्षणं येषाम् । अन्यक्तं निधनं लयो येषां तानीमान्येवंभूतान्येव तत्र तेषु का परिदेवना कः शोकिनिमित्तो विलापः । प्रतिबुद्धस्य स्वम्रदृष्ट्वंस्तुष्विव शोको न युज्यत इत्यर्थः ॥ २८ ॥ कुतस्ति विद्वांसोऽपि लोके शोचिन्ति, आत्माज्ञानादेवेत्याशयेनात्मनो दुर्विज्ञेयतामाह । आश्चर्यविदिति । कश्चिदेनमात्मानं शास्त्राचार्योपदेशाभ्यां पश्यन्नाश्चर्यवत्त्पश्यति । सर्वमतस्य नित्यज्ञानानन्दस्वभावस्यात्म-आश्चर्यवत्त्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वद्विति तथेव चान्यः ॥ आश्चर्यवद्येनमन्यः श्रृणोति श्रुत्वा-प्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥ देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ॥ तस्मात्सर्वाणि

आश्चर्यवत्पर्यातं कश्चिद्नमाश्चर्यवद्वद्दातं तथेव चान्यः ॥ आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वा-प्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥ देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ॥ तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हासि ॥ ३० ॥ स्वधर्ममिप चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हिस ॥ धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ ॥ ॥

नोऽलौकिकत्वादैन्द्रजालिकवदघटमानं परयन्निव विस्मयेन परयति असंभावनाभिभूतत्वात् । तथा आश्चर्यवदन्यो वदित च राणोति चान्यः कश्चित्पुनर्विपरीतभावनाभिभूतः श्रुत्वापि नैव वेद चराब्दादुक्त्वापि न सम्यग्वेदेति द्रष्टव्यम् ॥ २९॥ तदेवं दुर्वोधमात्मतत्त्वं संक्षेपेणोपदिरान्नशोच्यत्वमुपसंहरति । देहीति ॥ ३०॥ यच्चोक्तमर्जुनेन 'वेपथुश्च रारीरे में रोमहर्षश्च जायते'इति तद्ययुक्तमित्याह । स्वधमीमिति । आत्मनो नाशाभावादेवेतेषां हननेऽपि विकम्पितुं नाईसि । किं च स्वधमीम-

भ॰ गीता

प्यवेक्ष्य विकम्पितुं नाईसीति संबन्धः । यञ्चोक्तं 'न च श्रेयोऽनुपर्श्यामि हत्वा स्वजनमाहवे'इत्यादि तत्राह । धम्यादिति । धर्मादनपेतान्थाय्याद्युद्धादन्यत् ॥ ३१॥ किं च महति श्रेयसि स्वयमेवोपगते सित कुतो विकम्पस इत्याह । यहच्छयेति । यहच्छयाप्रार्थितमेवोपपन्नं प्राप्तमीहरां युद्धं सुखिनः सभाग्या एव लभन्ते । यतो निरावरणं स्वर्गद्वारमेवैतत् । यद्वा य एवं-विधं युद्धं लभन्ते त एव सुखिन इत्यर्थः । एतेन 'स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्थाम'इति यदुक्तं तन्निरस्तं भवति ॥ ३२॥

यद्द्व्या चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ॥ सुखिनः क्षित्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥ अथ चेत्विममं धर्म्यं संयामं न करिष्यिसि॥ ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ अकीर्तिं चापि भूतानि कथियष्यिन्ति तेऽव्ययाम् ॥ संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते ॥३४॥ भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ॥ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥३५॥ अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यिन्ति तवाहिताः ॥ निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्॥३६॥

विपक्षे दोषमाह । अथ चेत्त्वमिति ॥ ३३ ॥ किं च अकीर्तिमिति । अन्ययां शाश्वतीम् । संभावितस्य बहुमानितस्याकीर्तिर्मर-णादितिरिच्यतेऽधिकतरा भवति ॥ ३४ ॥ किं च भयादिति । येषां बहुगुणत्वेन त्वं पूर्वं संमतोऽभूस्त एव भयेन संयामात्त्वां निवृत्तं मन्येरन्, ततश्च पूर्वं बहुमतो भूत्वा लाघवं यास्यिस ॥ ३५ ॥ किं च अवाच्येति । अवाच्यान्वादान्वचनानहाँ ज्ञाब्दां- श्रीधरी० अ० २

119011

स्तवाहितास्त्वच्छत्रवो वदिष्यन्ति ॥ ३६ ॥ यचोक्तं 'न चैतद्विद्भः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः'इति तत्राह । हतो वेति । पक्षद्वयेऽपि तव लाभ एवेत्यर्थः ॥ ३७ ॥ यदप्युक्तं पापमेवाश्रयेदस्मानिति तत्राह । सुखदुःख इति । सुखदुःखे समे कृत्वा, तथा तयोः कारणभूतौ यौ लाभालाभावपि, तयोरपि कारणभूतौ जयाजयावपि समौ कृत्वा एतेषां समत्वे कारणं हर्षविषादराहित्यम् । युज्यस्व सन्नद्धो भव । सुखाद्यभिलाषं हित्वा स्वधर्मबुद्धा युद्धमानः पापं न प्राप्स्यसीत्यर्थः ॥ ३८॥ उपदिष्टं ज्ञानयोगमुपसंहरंस्तत्साधनं कर्मयोगं प्रस्तौति । एषा त इति । सम्यक् ख्यायते प्रकाश्यते वस्तुतत्त्वमनयेति संख्या हतो वा प्राप्त्यास खर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्॥ तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतिनश्चयः॥३७॥ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ॥ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यासि॥३८॥ एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु॥ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि॥३९॥ नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ॥ खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥४०॥ सम्यग्ज्ञानं तस्मिन्प्रकाशमानमात्मतत्त्वं सांख्यं तस्मिन्करणीया बुद्धिरेषा तवाभिहिता । एवमभिहितायामपि सांख्यबुद्धौ तव चेदात्मतत्त्वमपरोक्षं न संभवति तर्ह्यन्तःकरणगुद्धिद्वाराऽत्मतत्त्वापरोक्षार्थं कर्मयोगे त्विमां बुद्धं भूणु । यथा बुद्ध्या युक्तः परमेश्वरार्पितकर्मयोगेन शुद्धान्तःकरणः सन् तत्प्रसादप्राप्तापरोक्षज्ञानेन कर्मात्मकं बन्धं प्रकर्षेण हास्यसि त्यक्ष्यसि ॥ ३९॥ नन् कृष्यादिवत्कर्मणां कदाचिद्विञ्चबाहुल्येन फले व्यभिचारान्मन्त्राद्यङ्गवैगुण्येन च प्रत्यवायसंभवात्कुतः कर्मयोगेन कर्मबन्ध-

भ॰ गीता ॥ ११ ॥ प्रहरणं तत्राह । नेहेति । इह निष्कामकर्मयोगेऽभिक्रमस्य प्रारम्भस्य नाशो निष्फल्त्वं नास्ति, प्रत्यवायश्च न विद्यते ईश्वरोहेशनेव विभ्नवेगुण्याद्यसंभवात् । किं च अस्य धर्मस्य स्वल्पमप्युपक्रममात्रमि कृतं महतो भयात्संसारात्त्रायते रक्षति नतु काम्यकर्मविक्तंचिदङ्गवेगुण्यादिना नैष्फल्यमस्येत्यर्थः ॥ ४० ॥ कुत इत्यपेक्षायामुभयोवेषम्यमाह । व्यवसायेति । इहेश्वराराधनलक्षणं कर्मयोगे व्यवसायात्मिका परमेश्वरभक्तयेव ध्रुवं तिरिष्यामीति निश्चयात्मिका एकैवैकनिष्ठेव बुद्धिभवति । अव्यवसायिनां तु बिहर्भुखानां कामिनां कामानामानन्त्यादनन्ताः, तत्रापि कर्मगुणफलादिभेदाद्वहुशाखाश्च बुद्धयो भवंति । ईश्वराराधनार्थं हि नित्यनैमित्तिकं कर्म किंचिदङ्गवेगुण्येनापि न नश्यति । यथा शक्कुयात्तथा कुर्यादिति हि तद्विधीयते । नच वेगुण्यम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ॥ बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१॥ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ॥ वेदवादरताः पार्थनान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥

ईश्वरोहेशेनैव वेगुण्योपरमात्। नतु तथा काम्यं कर्म अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः' 'दन्नेन्द्रियकामो जुहुयात्' अतो महद्वेषम्यमिति भावः॥ ४१॥ नतु कामिनोऽपि कष्टान्कामान्विहाय व्यवसायात्मिकामेव बुद्धिं किं न कुर्वन्ति तत्राह । यामिति ।
पुष्पितां विषलतावदापातरमणीयां प्रकृष्टां परमार्थफलपरामेव वदन्ति वाचं स्वर्गादिफलश्रुतिं ये तेषां तया वाचापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिने विधीयत इति तृतीयेनान्वयः। किमिति तथा वदन्ति। यतोऽविपश्चितो मूढाः। तत्र हेतुः। वेदे ये वादा अर्थवादाः 'अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति' 'अपाम सोमममृता अभूम'इत्याद्यास्तेष्वेव रताः प्रीताः। अत

श्रीधरी०

अ० २

1 00 1

एव अतः परमृन्यदीश्वरतत्त्वं प्राप्यं नास्तीति वचनशीलाः ॥ ४२ ॥ अत एव कामात्मानइति । कामात्मानः कामाकुलचित्ताः अतः स्वर्ग एव परः पुरुषार्थी येषां ते । जन्म च तत्र कर्माणि च तत्फलानि च प्रददातीति तथा ताम् । भोगेश्वर्ययोगीतें प्राप्ति प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषास्ते बहुला यस्यां तां प्रवदन्तीत्यनुषङ्गः ॥ ४३ ॥ ततश्च भोगेश्वर्यप्रसक्तानामिति । भोगेश्व-र्थयोः प्रसक्तानामभिनिविष्टानाम् तया पुष्पितया वाचा प्रहृतमाकृष्टं चेतो येषां तेषां समाधिः चित्तैकाग्र्यं परमेश्वरैकाग्र्या-भिमुखत्वं तस्मित्रिश्चयात्मिका बुद्धिर्न विधीयते कर्मकर्तरिप्रयोगो नोत्पद्यत इत्यर्थः ॥ ४४॥ ननु च यदि स्वर्गादिकं परमं कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ॥ क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥ भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ॥ व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ त्रेयुण्यविषया वेदा निस्रेयुण्यो भवार्जुन ॥ निर्द्धनद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥४५॥ फलं न भवति तर्हि किमिति वेदेस्तत्साधनतया कर्माणि विधीयन्ते तत्राह । त्रैगुण्यविषया इति । त्रिगुणात्मकाः सकामा येऽधिकारिणस्तद्विषयास्तेषां कर्मफलसंबन्धप्रतिपादका वेदाः । त्वं तु निस्त्रेगुण्यो निष्कामो भव । तत्रोपायमाह । निर्द्वन्द्वः सुखदुःखशीतो णादियुगुलानि द्वनद्वानि तद्रहितो भव। तानि सहस्वेत्यर्थः। कथमित्यत्राह। नित्यसत्वस्थः सन्। धैर्यमवल-

म्ब्येत्यर्थः । तथा निर्योगक्षेमः । अप्राप्तस्वीकारो योगः, प्राप्तपरिपालनं क्षेमं तद्रहितः । आत्मवानप्रमत्तः । नहि द्वनद्वाकुलस्य

योगक्षेमव्यापृतस्य च प्रमादिनस्त्रेगुण्यातिकमः संभवतीति॥ ४५॥

भ० गीता

11 83 11

ननु वेदोक्तनानाफलपरित्यागेन निष्कामतयेश्वराराधनविषया व्यवसायात्मिका बुद्धिस्तु कुबुद्धिरेवेत्याशङ्कयाह । यावानिति । उदकं पीयतेऽस्मिन्नित्युदपानं वापीकूपतडागादि तस्मिन्स्वल्पोदके एकत्र कृत्स्नस्यार्थस्याभावात्तत्र तत्र परिश्रमणेन विभागशो यावान्स्नानपानादिरर्थः प्रयोजनं भवति तावान्सर्वोऽप्यर्थः सर्वतः संघ्रतोदके महाहृदे एकत्रेव यथा भवति । एवं यावान्सर्वेषु वेदेषु तत्तत्कर्मफलरूपोऽर्थस्तावान्सर्वोऽपि विजानतो न्यवसायात्मिकबुद्धियुक्तस्य ब्राह्मणस्य ब्रह्मनिष्ठस्य भवत्येव । ब्रह्मानन्दे श्चद्रानन्दानामन्तर्भूतत्वात् ' एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' इति श्चतेः । तस्मादियमेव बुद्धिः सुबुद्धिरि-यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्रुतोदके ॥ तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः॥ ४६॥ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ॥ मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ १७॥ योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय॥ सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भृत्वा समत्वं योग उच्यते॥४८॥ त्यर्थः ॥ ४६ ॥ तर्हि सर्वकर्मफलानि परमेश्वराराधनादेव भविष्यन्तीत्यभिसंधाय प्रवर्तेत किं कर्मणेत्याशङ्कच तद्वारयन्नाह । कर्मण्येवेति । ते तव तत्त्वज्ञानार्थिनः कर्मण्येवाधिकारः । तत्फलेषु बन्धहेतुष्वधिकारः कामो मास्तु । ननु कर्मणि कृते तत्फलं स्यादेव भोजने कृते तृप्तिवदित्याशङ्कचाह। मा कर्मफलहेतुर्भूः कर्मफलं प्रवृत्तिहेतुर्यस्य तथाभूतो मा भूः। कामितस्यैव स्वर्गा-देनियोज्यविशेषणत्वेन फलत्वादकामितं फलं न स्यादिति भावः। अत एव फलं बन्धकं भविष्यतीति भयादकर्मणि कर्माऽक-

रणेपि तव सङ्को निष्ठा मास्तु ॥ ४७ ॥ किं तर्हि योगस्थ इति । योगः परमेश्वरैकपरता तत्र स्थितः । कर्माणि कुरु । तथा

11 22 1

श्रीधरी०

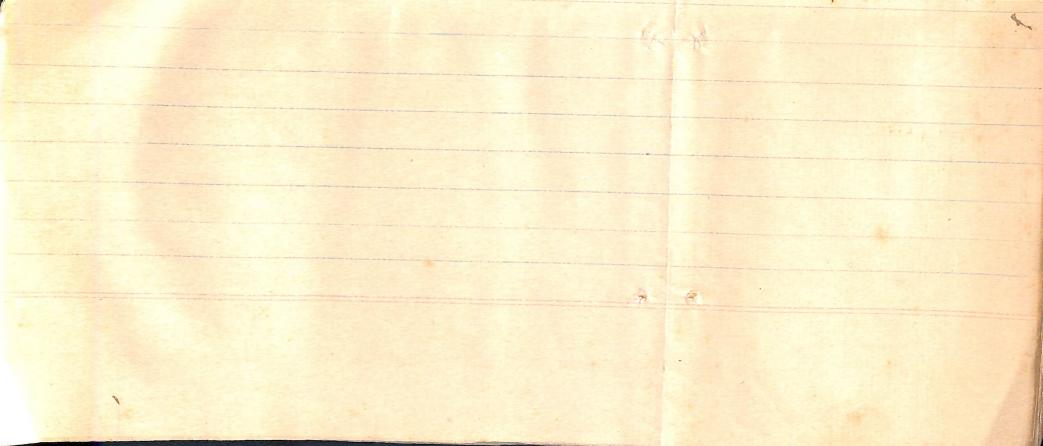



जगच्चक्रप्रवृत्तिहेतुत्वादिष कर्म कर्तव्यमित्याह । अन्नादिति निभिः । अन्नाच्छुकशोणितरूपेण परिणताद्भृतान्युत्पद्यन्ते । अन्नस्य च संभवः पर्जन्याद्वृष्टेः। स च पर्जन्यो यज्ञाद्भवति। स च यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ कर्मणा यजमानादिव्यापारेण सम्यङ्-निष्पद्यत इत्यर्थः। 'अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। आदित्याज्ञायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः' इति स्मृतेः ॥१४॥ तथा कर्म ब्रह्मोद्भविमिति । तच्च यजमानादिव्यापाररूपं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म वेदस्तस्मात्प्रवृत्तं जानीहि । तच्च ब्रह्म वेदाख्य-मक्षरात्परब्रह्मणः समुद्भतं विद्धि । 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्दश्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः' इति श्रुतेः । यत एवम-

अन्नाद्भवन्ति भृतानि पर्जन्यादृन्नसंभवः ॥ यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ॥ तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥ एवं प्रवर्तितं चकं नानुवर्तयतीह यः ॥ अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥

क्षरादेव यज्ञप्रवृत्तेर्त्यन्तं तस्याभिष्रेतो यज्ञः तस्मात्सर्वगतमप्यक्षरं ब्रह्म नित्यं सर्वदा यज्ञे प्रतिष्ठितम् । यज्ञेनोपायभूतेन प्राप्यत इति यज्ञे प्रतिष्ठितम् चयते । उद्यमस्था सदा लक्ष्मीरितिवत् । यद्वा यस्माज्ञगच्चकमूलं कर्म तस्मात्सर्वगतं मन्त्रार्थवादैः सर्वेषु सिद्धार्थप्रतिपादकेषु भूतार्थाख्यानादिषु गतं स्थितमपि वेदाख्यं ब्रह्म सर्वदा यज्ञे च तात्पर्यरूपेण प्रतिष्ठितम् । अतो यज्ञादि कर्म कर्तव्यमित्यर्थः ॥ १५ ॥ यस्मादेवं परमेश्वरेणैव भूतानां पुरुषार्थसिद्धये कर्मादिचकं प्रवर्तितं तस्मात्तदकुर्वतो वृथेव जीवितमित्याह । एवमिति । परमेश्वरवाक्यभूताद्वेदाख्याद्वह्मणः पुरुषाणां कर्मणि प्रवृत्तिः, ततः कर्मनिष्पत्तिः, ततः

पर्जन्यः, ततोऽन्नम्, ततो भूतानि, भूतानां च पुनस्तथैव कर्मणि प्रवृत्तिरित्येवं प्रवर्तितं चक्रं यो नानुवर्तयति नानुतिष्ठति सोऽघायुः अघं पापरूपमायुर्यस्य सः। यत इन्द्रियविषयेष्वेव रमति न तु ईश्वराराधनार्थे कर्मणि। अतो मोघं व्यर्थ स जीवति॥ १६॥ तदेवं ' न कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्यं' इत्यादिनाऽज्ञस्यान्तः करणग्रुद्ध्यर्थं कर्मयोगमुक्त्वा ज्ञानिनः कर्मानुपयोगमाह । यस्त्विति द्धाभ्याम् । आत्मन्येव रतिः प्रीतिर्यस्य । ततश्चात्मन्येव तृप्तः स्वानन्दानुभवेन निर्वृतः । अतएवात्मन्येव संतुष्टी भोगापेक्षारहितो यस्तस्य कर्तव्यं नास्ति ॥१७॥ तत्र हेतुमाह । नैव तस्येति । कृतेन कर्मणा तस्यार्थः पुण्यं नैवास्ति । न चाकृतेन कश्चन कोऽपि प्रत्यवायोऽस्ति । निरहंकारत्वेन विधिनिषेधातीतत्वात् , तथापि 'तस्मात्तदेषां न प्रियं यदेतन्मनुष्या विदुः' इति श्रुतेर्मोक्षे देव-यस्त्वात्मरितरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः॥ आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥१७॥

नैव तस्य कृते नाथों नाकृतेनेह कश्चन ॥ न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्र्यवयपाश्रयः ॥ १८॥ कृतविझसंभवात्तत्परिहारार्थं कर्मभिर्देवाः सेन्या इत्याराङ्कचोक्तं । सर्वभूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु कश्चिदप्यर्थन्यपाश्रयः आश्रय

एव व्यपाश्रयः। अर्थे मोक्ष आश्रयणीयोऽस्य नास्तीत्यर्थः। विघ्वाभावस्य श्रुत्यैवोक्तत्वात्। तथा च श्रुतिः-'तस्य ह न देवाश्र नाभूत्या ईशते आत्मा होषां स भवति' इति । हनेत्यव्ययमप्यर्थे । देवा अपि तस्यात्मतत्त्वज्ञस्याभूत्ये ब्रह्मताप्रतिबन्धनाय नेशते न शक्नुवन्तीति श्रुतेरर्थः । देवकृतास्तु विघ्नाः सम्यग्ज्ञानोत्पत्तेः प्रागेव 'यदेतद्भक्ष मनुष्या विदुस्तदेषां देवानां न प्रियम्' इति श्रुत्या ब्रह्मज्ञानस्यैवापियत्वोक्त्या तत्रैव विघ्नकर्तृत्वस्य सूचितत्वात् ॥१८॥

श्रीधरी०

अ० ३

यस्मादेवंभूतस्य ज्ञानिन एव कर्मानुपयोगो नान्यस्य तस्मान्वं कर्म कुर्वित्याह। तस्मादिति। असक्तः फलसङ्गरिहतः सन्का-यमवश्यकर्तव्यतया विहितं नित्यनिमित्तिकं कर्म सम्यगाचर। हि यस्माद्सक्तः कर्माचरन्पुरुषः परं मोक्षं चित्तशुद्धिं ज्ञान-द्वारा प्रामोति ॥ १९ ॥ अत्र सदाचारं प्रमाणयति। कर्मणैवेति। कर्मणैव शुद्धसत्त्वाः सन्तः संसिद्धिं सम्यग्ज्ञानं प्राप्ता इत्यर्थः। यद्यपि त्वं सम्यग्ज्ञानिनमेवात्मानं मन्यसे तथापि कर्माचरणं भद्रमेवेत्याह। लोकसंग्रहमिति। लोकस्य संग्रहः स्वधर्मे प्रवर्तनं मया कर्मणि कृते जनः सर्वोऽपि करिष्यिति, अन्यथा ज्ञानिदृष्टान्तेनाज्ञः कर्म त्यजेदित्येवं लोकरक्षणमि तावत्प्रयोजनं पश्य-

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ॥ असक्तो द्याचरन्कर्म परमाप्तोति पूरुषः ॥ १९ ॥ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः ॥ लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमहिसि ॥ २० ॥ यद्यदाचरित श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ स यत्प्रमाणं क्रुरुते लोकस्तद्नु वर्तते ॥ २१ ॥ न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ॥ नानवासमवासव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥

न्कर्म कर्तुमेवाईसि न तु त्यक्तुमित्यर्थः ॥ २०॥ कर्मकरणे लोकसंग्रहो यथा स्यात्तथाह । यदिति । इतरः प्राकृतो जनः तत्त-देवाचरति । स श्रेष्ठो जनः कर्मशास्त्रं निवृत्तिशास्त्रं वा यत्प्रमाणं मन्यते तदेव लोकोऽप्यनुसरित ॥ २१ ॥ अत्र चाहमेव दृष्टान्त इत्याह त्रिभिः । न मे पार्थेति । हे पार्थ, मे कर्तव्यं नास्ति । यतस्त्रिष्विप लोकेष्वनवासमप्राप्तं सद्वासव्यं प्राप्यं नास्ति, तथापि कर्मण्यहं वर्ते । कर्म करोम्येवेत्यर्थः ॥ २२ ॥ भ० गीता 112011

अकरणे लोकस्य नारां दुर्शयति। यदीति। जातु कदाचिदतन्द्रितोऽनलसः सन्यदि कर्मणि न वर्तेयं कर्म नानुतिष्ठेयं तर्हि ममैव वर्त्म मार्गे मनुष्या अनुवर्तन्ते। अनुवर्तेरन्नित्यर्थः ॥२३॥ ततः किमत आह। उत्सीदेयुरिति। उत्सीदेयुः कर्मलोपेन नश्येयुः। ततश्च यो वर्णसंकरो भवेत्तस्याप्यहमेव कर्ता स्यां भवेयम्। एवमहमेव प्रजा उपहन्यां मिलनीकुर्याम् ॥ २४॥ तस्मादात्मविदापि लोकसंग्रहार्थं तत्कृपया कर्म कार्यमेवेत्युपसंहरति । सक्ता इति । कर्मणि सक्ता अभिनिविष्टाः सन्तोऽज्ञाः यथा कर्म कुर्वन्ति यादि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिन्द्रतः॥ मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ २३॥ उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ॥ संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ॥ कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलीकसंयहम् ॥२५॥ न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ॥ जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥ प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः॥ अहंकारिवमूहात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥ २७॥ असक्तः सन् विद्वानिप तथैव कुर्यात् लोकसंग्रहं कर्तुमिच्छुः ॥ २५॥ ननु कृपया तत्त्वज्ञानमेवोपदेष्टुं युक्तं नेत्याह । नेति। अज्ञानामतएव कर्मसङ्गिनां कर्मासक्तानामकर्तात्मोपदेशेन बुद्धेभैदमन्यथात्वं न जनयेत्कर्मणः सकाशाद्वद्धिचालनं न कुर्या-दिप तु जीषयत्सेवयेत्। 'जुषी प्रीतिसेवनयोः' अज्ञान्कर्माणि कारयेत्। कथम्। युक्तोऽवहितो भूत्वा स्वयं च समाचरन्। बुद्धिचालने कृते सित कर्मसु श्रद्धानिवृत्तेर्ज्ञानस्य चानुत्पत्तेस्तेषामुभयभंज्ञाः स्यादिति भावः ॥ २६ ॥ ननु विदुषापि चेत्कर्म

श्रीधरी० अ० ३

11 20 1

कर्तव्यं तर्हि विद्वद्विदुषोः को विशेष इत्याशङ्कचोभयोर्विशेषं दर्शयति । प्रकृतेरिति द्वाभ्याम् । प्रकृतेर्गुणैः प्रकृतिकार्येरि-न्द्रियैः सर्वप्रकारेण क्रियमाणानि यानि कर्माणि तान्यहमेव कर्ता करोमीति मन्यते । तत्र हेतुः । अहंकारेणेन्द्रियादि वात्मा-ध्यासेन विमूढ आत्मा बुद्धिर्यस्य सः ॥ २७ ॥ विद्वांस्तु तथा न मन्यत इत्याह । तत्त्वविदिति । नाहं गुणात्मक इति गुणेभ्य आत्मनो विभागः । न मे कर्माणीति कर्मभ्योऽप्यात्मनो विभागस्तयोर्गुणकर्मविभागयोर्यस्तत्त्वं वेत्ति स तु न सज्जते कर्तृत्वा-भिनिवेशं न करोति । तत्र हेतुः । गुणा इन्द्रियाणि गुणेषु विषयेषु वर्तन्ते नाहमिति मत्वा ॥ २८ ॥ न बुद्धिभेदं जनयेदि-तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः॥ गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ॥ तानकृत्स्रविदो मन्दानकृत्स्रविन्न विचालयेत् ॥ २९ ॥ मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ॥ निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्ध्यस्व विगतज्वरः॥ ३०॥ त्युक्तमुपसंहरति । प्रकृतेरिति । यैः प्रकृतेर्गुणैः सत्त्वादिभिः संमूढाः सन्तो गुणेष्विन्द्रियेषु तत्कर्मसु च सज्जन्ते वयं कुर्म इति, तानकृत्स्त्रविदो मन्दमतीन्कृत्स्त्रवित्सर्वज्ञो न विचालयेत् ॥ २९॥ तदेवं तत्त्वविदापि कर्म कर्तव्यं, त्वं तु नाद्यापि तत्त्व-वित्, अतः कमैंव कुर्वित्याह । मर्याति । सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य समर्प्याध्यात्मचेतसान्तर्याम्यधीनोऽहं करोमीति दृष्ट्या निराशीर्निष्कामोऽत एव मत्फलसाधनं मदर्थमिदं कर्मेत्येवं ममताशून्यश्च भूत्वा विगतज्वरस्त्यक्तशोकश्च भूत्वा युद्ध्यस्व॥३०॥

भ०गीता ॥ २१ ॥ एवं कमीनुष्ठाने गुणमाह । ये मे मतिमिति । मद्वाक्ये श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः दुःखात्मके कमिण प्रवर्तयतीति दोषदृष्टिम-कुर्वन्तश्च । ये मे मदीयिमदं मतमनुतिष्ठन्ति तेऽिप शनैः कमिकुर्वाणाः सम्यग्ज्ञानिवत्कमिभिर्मुच्यन्ते ॥३१॥विपक्षे दोषमाह । ये त्विति । ये तु मे मतिमाश्वरार्थं कमे कर्तव्यमित्यनुशासनमभ्यसूयन्तो द्विषन्तो नानुतिष्ठन्ति तानुवतसो विवेकशून्यानतएव सर्वस्मि-न्कर्मणि ब्रह्मविषये च यज्ज्ञानं तत्र विमृद्धान्नष्टान्विद्ध ॥ ३२ ॥ ननु तिर्हं महाफल्ल्वादिन्द्रियाणि निगृह्य निष्कामाः सन्तः सर्वेऽिप स्वधमेमेव किं नानुतिष्ठन्ति तत्राह । सद्दशमिति । प्रकृतिः प्राचीनकर्मसंस्काराधीनस्वभावः स्वस्याः स्वकीयायाः

ये मे मतिमदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ॥ श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥३१॥ ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ॥ सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्ध नष्टान्चेतसः ॥ ३२ ॥ सदृशं चेष्टते खस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानिप ॥ प्रकृतिं यान्ति भूतानि नियहः किं करिष्यति ॥३३॥ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ॥ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥३४॥

प्रकृतेः स्वभावस्य सहरामनुरूपमेव गुणदोषज्ञानवानि चेष्टते, किं पुनर्वक्तव्यमज्ञश्चेष्टत इति । तस्माद्भृतानि सर्वेऽिप प्राणिनः प्रकृतिं यान्त्यनुवर्तन्ते । एवं सित इन्द्रियनिग्रहः किं करिष्यित प्रकृतेर्विष्ठिष्ठत्वादित्यर्थः ॥ ३३ ॥ नन्वेवं प्रकृत्यधीनेव चेत्पुरुषस्य प्रवृत्तिः तिर्दे विधिनिषेधवैयर्थ्यं प्राप्तमित्याराङ्कःचाह । इन्द्रियस्येन्द्रियस्येति वीप्सया प्रत्येकं सर्वेषामिन्द्रिया-णामित्युक्तम् । अर्थे स्वस्वविषयेऽनुकूले रागः, प्रतिकूले द्वेषश्चेत्येवं रागद्वेषो व्यवस्थिताववद्यं भाविनो । ततश्च तदनुरूषा

श्रीधरी०

अ० इ

112811

प्रवृत्तिरिति भूतानां प्रकृतिः, तथापि तयोर्वशवर्ती न भवेदिति शास्त्रेण नियम्यते । हि यस्मादस्य मुमुक्षोस्तौ परिपन्थिनौ प्रतिपक्षौ । अयं भावः । विषयस्मरणादिना रागद्वेषावुत्पाद्यानविहतं पुरुषमनर्थेऽपि गम्भीरे स्रोतसीव प्रकृतिर्वलात्प्रवर्तयित, शास्त्रं तु ततः प्रागेव विषयेषु रागद्वेषप्रतिबन्धके परमेश्वरभजनादौ प्रवर्तयिति । गम्भीरस्रोतःपातात्पूर्वमेव नावमाश्रित इव नानर्थ प्रामोतीति ॥ ३४ ॥ तदेवं स्वाभाविकीं पश्वादिसदृशीं प्रकृतिं त्यक्त्वा स्वधमें प्रवर्तितव्यमित्युक्तं, तिर्हं स्वधमस्य युद्धादेर्दुःखरूपस्य यथावत्कर्तुमशक्यत्वात्परधर्मस्य चाहिंसादेः सुकरत्वाद्धर्मत्वाविशेषाच्य तत्र प्रवर्तितुमिच्छन्तं प्रत्याह ।

श्रेयान्स्वधर्मो विग्रणः परधर्मात्स्वनुष्टितात् ॥ स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ ॥ अर्जुन उवाच ॥ ॥ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ॥ अनिच्छन्नपि वार्णीय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

श्रेयानिति । किंचिदङ्गहीनोऽपि स्वधर्मः श्रेयान्प्रशस्यतरः । स्वनुष्ठितात्सर्वाङ्गपूर्त्या कृतादपि परधर्मात्सकाशात् । तत्र हेतुः । स्वधर्मे युद्धादौ प्रवर्तमानस्य निधनं मरणमपि श्रेष्ठम् । स्वर्गादिप्रापकत्वात् । परधर्मस्तु स्वस्य भयावहः । निषिद्धत्वेन नरक-प्रापकत्वात् ॥३५॥ तयोर्न वशमागच्छेदित्युक्तं तदेतदशक्यं मन्वानोऽर्जुन उवाच । अथ केनेति । वृष्णेर्वशेऽवतीर्णो वार्णेयः । हे वार्णेय, अनर्थरूपं पापं कर्तुमनिच्छन्नपि केन प्रयुक्तः प्रेरितोऽयं पुरुषः पापं चरित । कामक्रोधौ विवेकवलेन निरुन्धतोऽपि पुरुषस्य पुनः पापे प्रवृत्तिदर्शनादन्योऽपि तयोर्मूलभूतः कश्चित्प्रवर्तको भवेदिति संभावनायां प्रश्नः ॥ ३६ ॥ ॥

भ० गीता

अत्रोत्तरम् श्रीभगवानुवाच । काम एष इति । यस्त्वया पृष्टो हेतुरेष काम एव । ननु क्रोधोऽपि पूर्व त्वयोक्तः 'इन्द्रियस्ये-न्द्रियस्य' इत्यत्र । सत्यम् । नासौ ततः पृथक्, किंतु क्रोधोऽप्येष एव काम एव केनचित्प्रतिहतः क्रोधात्मना परिणमते । अतः पूर्व पृथक्त्वेनोक्तोऽपि क्रोधः कामज एवेत्यभिप्रायेण कामेनेकीकृत्योच्यते । रजोगुणात्समुद्धवतीति तथा । अनेन सत्त्ववृद्ध्या रजिस क्षयं नीते सित कामोऽपि क्षीयत इति सूचितम् । एनं कामिमह मोक्षमार्गे वैरिणं विद्धि । अयं च वक्ष्यमाणक्रमेण हन्तव्य एव । यतो नासौ दानेन संधातुं शक्य इत्याह । महाशनः महदशनं यस्य । दुष्पूर इत्यर्थः । न च साम्ना संधातुं ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ काम एष क्रोध एष्ट्र स्त्योगाण्या

॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ काम एष क्रोध एष रजोग्रणसमुद्भवः ॥ महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनिमह वैरिणम् ॥ ३७ ॥ धूमेनावियते विह्वर्यथाऽदशों मलेन च ॥ यथोल्बेनावृतो गर्भ-स्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८ ॥ आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ॥ कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ ॥ ॥ ॥

शक्यः, यतो महापाप्मा अत्युयः ॥ ३७ ॥ कामस्य वैरित्वं दर्शयति। धूमेनेति । यथा धूमेन सहजेन विह्नरात्रियत आच्छाद्यते, यथा वादर्शो मलेनागन्तुकेन, यथा चोल्वेन गर्भवेष्टनचर्मणा गर्भः सर्वतो निरुद्ध्यावृतः तथा प्रकारत्रयेणापि तेन कामेनावृत-मिदम् ॥ ३८ ॥ इदंशब्दनिर्दिष्टं दर्शयन्वैरित्वं स्फुटयित । आवृतिमिति । इदं तु विवेकज्ञानमेतेनावृतम्, अज्ञस्य खलु भोगसम्ये कामः सुखहेतुरेव, परिणामे तु वैरितां प्रपद्यते । ज्ञानिनः पुनस्तत्कालमण्यनर्थानुसंधानादुः खहेतुरेवेति नित्यवैरिणेत्युक्तम् ।

श्रीधरी०

अ० ३

11 22 11

किंच विषयैः पूर्यमाणोऽपि दुष्पूरोऽपूर्यमाणः शोकसंतापहेतुत्वादनलतुल्यः । अनेन सर्वान्प्रति नित्यवैरित्वमुक्तम् ॥ ३९॥ इदानीं तस्याधिष्ठानं कथयन्जयोपायमाह । इन्द्रियाणीति द्वाभ्याम् । विषयदर्शनश्रवणादिभिः संकल्पेनाध्यवसायेन च काम-स्याविर्भावादिन्द्रियाणि च मनश्च बुद्धिश्चास्याधिष्ठानमुच्यते । एतैरिन्द्रियादिभिर्दर्शनादिन्यापारविद्धराश्रयभूतैर्विवेकज्ञान-मावृत्य देहिनं विमोहयति ॥ ४० ॥ यस्मादेवं तस्मात्त्वमिति । आदौ विमोहात्पूर्वमेवेन्द्रियाणि मनोबुद्धिं च नियम्य पाप-रूपमेनं कामं हि स्फुटं प्रजिह घातय। यद्वा प्रजिह परित्यज । ज्ञानमात्मविषयम्, विज्ञानं शास्त्रीयं तयोनीशकम्। यद्वा ज्ञानं इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ॥ एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४०॥ तसात्विमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ॥ पाप्मानं प्रजिह होनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥४१॥ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ॥ मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२॥ शास्त्राचार्योपदेशजम्, विज्ञानं निदिध्यासनजम् 'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत' इति श्रुतेः ॥ ४१ ॥ अथात्र प्रसन्नतया चित्तप्रणिधानेनेन्द्रियाणि नियन्तुं शक्यन्ते तदात्मस्वरूपं देहादिभ्यो विविच्य दर्शयति । इन्द्रियाणीति । इन्द्रियाणि देहादि-भ्यो ब्राह्मेभ्यः पराणि श्रेष्ठान्याहुः । सूक्ष्मत्वात्प्रकाशकत्वाच्च । अतएव तद्यतिरिक्तत्वमप्यर्थादुक्तं भवति । इन्द्रियेभ्यश्च संक-ल्पात्मकं मनः परम्, तत्प्रवर्तकत्वात् । मनसस्तु बुद्धिर्निश्चयात्मिकापरा, निश्चयपूर्वकत्वात्संकल्पस्य । यस्तु बुद्धेः परः तत्सा-क्षित्वेनावस्थितः सर्वान्तरः स आत्मा विमोहयति देहिनमिति देहिराब्दोक्त आत्मा स इति परामृश्यते ॥ ४२ ॥

भ० गीता

11 23 11 8

उपसंहरति । एवमिति । बुद्धेरेव विषयेन्द्रियादिजन्याः कामादिविक्रियाः, आत्मा तु निर्विकारस्तत्साक्षीत्येवं बुद्धेः परमात्मानं बुद्धा आत्मना एवंभूतिनश्चयात्मिकया बुद्धचात्मानं मनः संस्तम्य निश्चलं कृत्वा कामरूपं रात्रुं जिह मारय। दुरासदं दुःखे-नासादनीयम् । दुर्विज्ञेयगतिमित्यर्थः ॥ ४३ ॥ स्वधर्मेण यमाराध्य भक्तया मुक्तिमिता नराः । तं कृष्णं परमानन्दं तोषयेत्सर्व-कर्मभिः ॥ १ ॥ इति सुबोधिन्यां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ आविर्भावतिरोभावावाविष्कर्तुं स्वयं हरिः । तत्त्वंपद-विवेकार्थं कर्मयोगं प्रशंसित ॥ १ ॥ एवंतावदध्यायद्वयेन कर्मयोगोपायो ज्ञानयोगोपायश्च मोक्षसाधनत्वेनोक्तः, तमेव ब्रह्मार्प-एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ जिह शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३॥ इति श्रीमद्भगवः कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ ॥ श्रीभगवानुवाच॥ ॥ इमं विवस्तते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ॥ विवस्तान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

एवं परम्पराघातामिमं राजर्षयो विदुः ॥ स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ णादिगुणविधानेन त्वंपदार्थविवेकादिना च प्रपञ्चियिष्यन्प्रथमं तावत्परम्पराप्राप्तत्वेन स्तुवन्श्रीभगवानुवाच । इमिनिति त्रिभिः। अन्ययफलत्वादन्ययं इमं योगं पुराहं विवस्वते आदित्याय कथितवान्, स च स्वपुत्राय मनवे श्राद्धदेवाय प्राह, स च मनुः स्वपुत्रायक्ष्वाकवेऽत्रवीत् ॥ १ ॥ एविमिति । राजानश्च त ऋषयश्चान्येऽपि राजर्षयो निमित्रमुखाः स्वपुत्रादिभिरिक्ष्वाकुप्रमुखेः प्रोक्तिममं योगं विदुर्जानन्तिस्म । अद्यतनानामज्ञाने कारणमाह । हे परंतप शत्रुतापन, स योगः कालवशादिह लोके नष्टो

וו בכ וו

श्रीधरी०

अ० ४

विच्छिन्नः ॥ २ ॥ स एवायमिति । स एवायं योगोऽद्य विच्छिन्ने संप्रदाये सित पुनश्च मया ते तुभ्यमुक्तः । यतस्त्वं मम भक्तोऽसि सखा चेति । अन्यस्मै मया नोच्यते । हि यस्मादिद्मुत्तमं रहस्यम् ॥ ३ ॥ भगवतो विवस्वन्तं प्रति योगोपदेशा-संभवं परयञ्जर्जन उवाच । अपरमिति । अपरमर्वाचीनं तव जन्म, परं प्राकालीनं विवस्वतो जन्म, तस्मात्तवाधुनिकत्वाचिरं-तनाय विवस्वते त्वमादौ योगं प्रोक्तवानित्येतत्कथमहं विजानीयां ज्ञातुं शक्तुयाम् ॥ ४ ॥ इति पृष्टवन्तमर्जुनं रूपान्तरेणोपदि-स एवायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः ॥ भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्॥३॥ अर्जुन उवाच ॥ ॥ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः ॥ कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चा-र्जुन ॥ तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामी श्वरोऽ-पि सन्।। प्रकृतिं स्वामधिष्टाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ ष्ट्रवानित्यभिप्रायेणोत्तरं श्रीभगवानुवाच । बहूनीति । मम बहूनि जन्मानि तव च व्यतीतानि । तानि सर्वाण्यहं वेद जानामि, अलुप्तविद्याशक्तित्वात् । त्वं तु न जानासि, अविद्यावृतत्वात् ॥ ५॥ नन्वनादेस्तव कुतो जन्म, अविनाशिनश्च कथं पुनर्जन्म येन बहूनि मे व्यतीतानीत्युच्यते, ईश्वरस्य तव पुण्यपापविहीनस्य कथं जीववज्जनमेत्यत आह । अजोऽपीति । सत्यमेवं तथा-प्यजोऽपि सन्नहं, तथाव्ययात्माप्यनश्वरस्वभावोऽपि सन्, तथा ईश्वरोऽपि कर्मपारतन्त्र्यरहितोऽपि सन्स्वमायया संभवामि

सम्यगप्रच्युतज्ञानबलवीर्यादिशक्तयेव भवामि । ननु तथापि षोडशकलात्मकलिङ्गदेहशून्यस्य तव कुतो जनमेत्यत उक्तम्। स्वां शुद्धसत्त्वात्मिकां प्रकृतिमधिष्ठाय स्वीकृत्य विशुद्धोर्जितसत्त्वमूत्यी स्वेच्छयावतरामीत्यर्थः ॥ ६ ॥ कदा संभवसीत्यपेक्षा-यामाह । यदा यदेति । धर्मस्य ग्लानिहीनिः । अधर्मस्याभ्युत्थानमाधिक्यम्॥ ७॥ किमर्थमित्यपेक्षायामाह । परित्राणायेति । साधूनां स्वधर्मवर्तिनां रक्षणाय। दुष्टं कर्म कुर्वतीति दुष्कृतस्तेषां वधाय च। एवं धर्मस्य संस्थापनार्थाय साधुरक्षणेन दुष्टवधेन च धर्म स्थिरीकर्तु युगयुगे तत्तदवसरे संभवामीत्यर्थः। नचैवं दुष्टनिग्रहं कुर्वतोऽपि नैर्घृण्यं राङ्कनीयम् । यथा चाहः-'लालने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥ अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥७॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ॥ धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगेयुगे ॥ ८ ॥ जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः॥ त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥९॥

वीतरागभयकोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ॥ बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ ताडने मातुर्नाकारुण्यं यथाऽर्भके । तद्वदेव महेशस्य नियन्तुर्गुणदोषयोः' इति ॥८॥ एवंविधानामी श्वरजन्मकर्मणां ज्ञाने फलमाह । जन्मकर्मेति । मे जन्म स्वेच्छाकृतं । कर्म च धर्मपालनरूपं दिव्यमलौकिकं तत्त्वतः परानुग्रहार्थमेवेति यो वेत्ति स देहाभिमानं त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति न प्राप्नोति किं तु मामेव प्राप्नोति॥ ९॥ कथं जन्मकर्मज्ञानेन त्वत्प्राप्तिः स्यादित्यत्राह । वीतरागेति । अहं शुद्धसत्त्वावतारैर्धर्मपरिपालनं करोमीति मदीयं परमकारुणिकत्वं ज्ञात्वा वीता विगता रागभयक्रोधा येभ्यस्ते विक्षेपाभावात्।

श्रीधरी अ० ४

मनम्या मदेकचित्ता अत्वा मामेवोपाश्रिताः सन्तो मत्प्रसादलभ्यं यदात्मज्ञानं च तपश्च तत्परिपाकहेतुः स्वधर्मस्तयोर्द्धन्द्वै-कवद्भावः। तेन ज्ञानतपसा पूताः गुद्धा निरस्ताज्ञानतत्कार्यमलाः सन्तो मद्भावं मत्सायुज्यं प्राप्ता बहवः नत्वधुनैव प्रवृत्तोऽयं मद्भक्तिमार्ग इत्यर्थः। तदेवं 'तान्यहं वेद सर्वाणि' इत्यादिना विद्याविद्योपाधिभ्यां तत्त्वंपदार्थावीश्वरजीवौ पदर्येश्वरस्य चावि-द्याभावेन नित्यशुद्धत्वाज्ञीवस्य चेश्वरप्रसादलब्धज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तेः शुद्धस्य सतश्चिदंशेन तदैक्यमुक्तमिति द्रष्टव्यम् ॥ १०॥ ननु तर्हि किं त्वय्यपि वैषम्यमस्ति, यस्मादेवं त्वदेकशरणानामेवात्मभावं ददासि नान्येषां सकामानामित्यत आह । ये यथेति। ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥ मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥११॥ काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः॥ क्षिप्रं हि सानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥१२॥ चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकमीविभागशः॥ तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् ॥ १३॥ यथा येन प्रकारेण सकामतया निष्कामतया वा ये मां भजन्ति तानहं तथेव तदपेक्षितफलदानेन भजाम्यनुगृह्णामि, न तु ये सकामा मां विहायेन्द्रादीनेव भजन्ते तानहमुपेक्ष इति मन्तव्यम् । यतः सर्वशः सर्वप्रकारैरिन्द्रादिसेवका अपि ममैव वर्तम भजनमार्गमनुवर्तन्ते । इन्द्रादिरूपेणापि ममैव सेव्यत्वात् ॥ ११ ॥ तर्हि मोक्षार्थमेव किमिति सर्वे त्वां न भजन्तीत्यत आह । काह्वन्त इति। कर्मणां सिद्धि फलं काह्वन्तः प्रायशः इह मनुष्यलोके इन्द्रादिदेवता एव यजन्ते न तु साक्षान्मामेव। हि यस्मा-

त्कर्मजा सिद्धिः कर्मजं फलं शीघं भवति न तु ज्ञानफलं कैवल्यम् । दुष्प्राप्यत्वाज्ज्ञानस्य ॥ १२ ॥ ननु केचित्सकामतया

भ० गीता

प्रवर्तन्ते केचिन्निष्कामतयेति कर्मवैचित्र्यम्, तत्कर्तृणां च ब्राह्मणादीनामुत्तममध्यमादिवैचित्र्यं कुर्वतस्तव कथं वैषम्यं नास्ती-त्याशङ्कःचाह । चातुर्वण्यमिति । चत्वारो वर्णा एव चातुर्वण्यम् । स्वार्थे ष्यञ्प्रत्ययः । अयमर्थः । सत्वप्रधाना ब्राह्मणास्तेषां शमदमादीनि कर्माणि, सत्वरजःप्रधानाः क्षत्रियास्तेषां च शौर्ययुद्धादीनि कर्माणि, रजस्तमःप्रधाना वैश्यास्तेषां कृषिवाणिज्या-दीनि कर्माणि, तमःप्रधानाः श्र्द्धास्तेषां च त्रैवर्णिकश्चश्रूषादिकर्माणीत्येवं गुणानां कर्मणां च विभागेश्चातुर्वण्यं मयेव सप्टमिति । सत्यम् । तथाप्येवं तस्य कर्तारमपि फलतोऽकर्तारमेव मां विद्धि । तत्र हेतुः । अव्ययमासक्तिराहित्येन श्रमरितं नाशादिरहितम् ॥ १३ ॥ तदेव दर्शयन्नाह । न मामिति । कर्माणि विश्वसृष्ट्यादीन्यपि मां न लिम्पन्ति आसक्तं न कुर्वन्ति । न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ॥इति मां योऽभिज्ञानाति कर्मभिने स्व स्वक्राते॥ १२ ॥

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा॥इति मां योऽभिजानाति कर्मभिन स बद्धाते॥१४॥ एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरापि मुमुक्षुभिः॥ कुरु कर्मेव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्॥ १५॥

निरहंकारत्वात् । आप्तकामत्वेन मम कर्मफले स्पृहाभावाच मां न लिम्पन्तीति किं वक्तव्यम् । यतः कर्मफले स्पृहाराहि-त्येन मां योऽभिजानाति सोऽपि कर्मभिने बद्ध्यते । मम निर्लेपत्वे कारणं निरहंकारत्विनःस्पृहत्वादिकं जानतस्तर्याप्यहंकारा-दिशैथिल्यात् ॥ १४ ॥ 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते' इत्यादिचतुर्भिः श्लोकेः प्रासङ्गिकमीश्वरस्य वैषम्यं परिहृत्य पूर्वोक्तमेव कर्मयोगं प्रपञ्चियतुमनुस्मारयति । एवमिति । अहंकारादिराहित्येन कृतं कर्म बन्धकं न भवतीत्येवं ज्ञात्वा पूर्वेर्जनकादिभिरिष मुमु-क्षुभिः सत्वशुद्ध्यर्थं पूर्वतरं युगान्तरेष्विप कृतम् । तस्मान्त्वमिप प्रथमं कर्मेव कुरु ॥ १५ ॥ ॥

२५॥

श्रीधरी०

अ० ४

तच्च तत्त्वविद्धिः सह विचार्य कर्तव्यं न लोकपरम्परामात्रेणेत्याह । किं कर्मेति । किं कर्म की हशं कर्मकरणम् , किमकर्म की-ह्यं कर्माकरणिमत्येतस्मिन्नर्थे विवेकिनोऽपि मोहिताः, अतो यज्ज्ञात्वानुष्ठाय अग्रुभात्संसारान्मोक्ष्यसे मुक्तो भविष्यसि, तत्क-मीकर्म च तुभ्यमहं प्रवक्ष्यामि शृणु ॥ १६ ॥ ननु लोकप्रसिद्धमेव कर्म देहादिव्यापारात्मकम्, अकर्म च तदव्यापारात्मकम्, अतः कथमुच्यते कवयोऽप्यत्र मोहं प्राप्ता इति तत्राह । कर्मण इति । कर्मणो विहितव्यापारस्यापि तत्त्वं बोद्धव्यमस्ति, न तु लोकसिद्धमात्रमेव अकर्मणाऽविहितव्यापारस्यापि तत्त्वं बोद्धव्यमस्ति, विकर्मणोऽपि निषिद्धस्यापि तत्त्वं बोद्धव्यमस्ति, यतः किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥ तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्य-सेऽशुभात् ॥ १६ ॥ कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ॥ अकर्मणश्च बोद्धव्यं

गहना कर्मणो गतिः॥ १७॥ कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः॥ स बुद्धि-मान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्॥१८॥

कर्मणो गतिर्गहना । कर्मण इत्युपलक्षणार्थम् । कर्माकर्मविकर्मणां तत्त्वं बोद्धव्यमस्ति यतो । दुर्विज्ञेयमित्यर्थः ॥ १७ ॥ तदेवं कर्मादीनां दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयन्नाह । कर्मण्यकर्मेति । परमेश्वराराधनलक्षणे कर्मणि विषये अकर्म कर्मेदं न भवतीति यः परये-त्तस्य ज्ञानहेतुत्वेन वन्धकत्वाभावात् । अकर्मणि च विहिताकरणे कर्म यः पत्रयेत्तस्य प्रत्यवायोत्पादकत्वेन बन्धहेतुत्वात् ।

मनुष्येषु कर्मकुर्वाणेषु स बुद्धिमान्व्यवसायात्मकबुद्धिमत्त्वाच्छ्रेष्ठः संस्तौति, स युक्तः योगी तेन कर्मणा ज्ञानयोगावाप्तेः स एव

भ० गीता

11 २६ ।

कृत्स्वकर्मकर्ता च। सर्वतः संप्रुतोदकस्थानीय तिस्मन्कर्मणि सर्वकर्मफलानामन्तर्भृतत्वात् । तदेवमारुरुक्षोः कर्मयोगाधिका-रावस्थायां 'न कर्मणामनारम्भात्' इत्यादिनोक्त एव कर्मयोगः स्फुटीकृतः। तत्प्रपञ्चरूपत्वाच्चास्य प्रकरणस्य न पौनरुक्तयदोषः। अनेनैव योगारूढावस्थायां 'यस्त्वात्मरितरेव स्थात्' इत्यादिना यः कर्मानुपयोग उक्तस्तरयाप्यर्थात्प्रपञ्चः कृतो वेदितव्यः। यदा आरुरुक्षोरिप कर्म बन्धकं न भवित तदा रूढस्य कुतो बन्धकं स्थादित्यत्रापि श्लोको योज्यते । यद्वा कर्मणि देहेन्द्रियादि-व्यापारे वर्तमानेऽप्यात्मनो देहादिव्यतिरेकानुभवेनाकर्म स्वाभाविकं नैष्कर्ग्यमेव यः पश्येत्, तथा कर्मणि च ज्ञानरितते दुःखबुद्ध्या कर्मणां त्यागे कर्म यः पश्येत्, तस्य प्रतिबन्धकत्वेन मिथ्याचारत्वात् । तदुक्तं 'कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्' इति । य एवंभूतः स तु सर्वेषु मनुष्येषु बुद्धिमान्पण्डितः। तत्र हेतुः। यतः कृतस्त्रानि सर्वाणि यदच्छया प्राप्ता-

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ॥ ज्ञानाग्निद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९॥

न्याहारादीनि कर्माणि कुर्वन्निप स युक्त एवाकर्त्रात्मज्ञानेन समाधिस्थ एवेत्यर्थः । अनेनैव ज्ञानिनः स्वभावादापन्नं कलञ्जभ-क्षणादिकं न दोषाय, अज्ञस्य तु रागतः कृतं दोषायेति विकर्मणोऽपि तत्त्वं निरूपितं द्रष्टव्यम् ॥ १८ ॥ 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' इति श्रुत्यर्थार्थापत्तिभ्यां यदुक्तमर्थद्वयं तदेव स्पष्टयति । यस्येत्यादिपञ्चिभः । सम्यगारभ्यन्त इति समारम्भाः कर्माणि । काम्यत इति कामो बलं तत्त्वंकल्पेन वर्जिता यस्य भवन्ति तं पण्डितमाहुः । तत्र हेतुः । यतस्तैः समारम्भैः शुद्धित्ते सित जातेन ज्ञानाग्निना दग्धान्यकर्मतां नीतानि कर्माणि यस्य तम् । आरूढावस्थायां तु कामः फलविषयस्तदर्थ-मिदं कर्म कर्तव्यमिति कर्मविषयः संकल्पश्च ताभ्यां वर्जितः । शेषं स्पष्टम् ॥ १९ ॥

श्रीधरी०

अ० ४

11 38 11

किंच। त्यक्त्वेति। कर्मणि तत्फले चासक्तिं त्यक्त्वा नित्येन निजानन्देन तृप्तः अतएव योगक्षेमार्थमाश्रयणीयरहितः एवंभूतो यः स्वाभाविके विहिते च कर्मण्यभितः प्रवृत्तोऽपि किंचिदपि नैव करोति तस्य कर्माकर्मतामापद्यत इत्यर्थः ॥ २०॥ किंच निराशीरिति। निर्गता आशिषः कामना यस्मात्। यतं नियतं चित्तं आत्मा च शरीरं यस्य। त्यक्ताः सर्वे परिग्रहा येन सः। शारीरं शरीरमात्रनिर्वर्त्यं कर्तृत्वाभिनिवेशरहितं कर्म कुर्वन्नपि किल्विषं बन्धनं न प्राप्नोति। योगारूढपक्षे शरीरिनर्वाहमात्रो-पयोगि स्वाभाविकं भिक्षाटनादि कर्म कुर्वन्नपि किल्विषं विहिताकरणिनिमित्तं दोषं न प्राप्नोतित।। २१॥ किं च। यदः च्छेति।

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः॥ कर्मण्यभिष्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः॥ २०॥ निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः॥ शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्तोति किल्बिषम्॥ २१॥ यहच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः॥ समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वाऽपि न निवद्ध्यते॥ २२॥ गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः॥ यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते॥ २३॥

अप्रार्थितोपस्थितो लाभो यहच्छालाभः । तेन संतुष्टः । द्वन्द्वानि शीतोष्णादीन्यतीतोऽतिक्रान्तः । तत्सहनशील इत्यर्थः । विमत्सरो निवैरः । यहच्छालाभस्यापि सिद्धावसिद्धौ च समो हर्षविषादरहितः । य एवंभूतः स पूर्वोत्तरभूमिकयोर्यथायथं विहितं स्वाभाविकं वा कर्म कृत्वाऽपि न बन्धं प्राप्नोति ॥ २२ ॥ किंच । गतसङ्गस्यति । गतसङ्गस्य निष्कामस्य रागादिभिर्मुक्तस्य । ज्ञानेऽवस्थितं चेतो यस्य । यज्ञाय परमेश्वरार्थं कर्माचरतः सतः समग्रं सवासनं कर्म प्रविलीयते अकर्मभावमापद्यते । आरू-

भ०गीता ॥ २७॥ ढयोगपक्षे यज्ञायेति । यज्ञसंरक्षणार्थं लोकसंग्रहार्थमेव कर्म कुर्वत इत्यर्थः ॥ २३ ॥ तदेवं परमेश्वराराधनलक्षणं कर्म ज्ञानहे-तुत्वेन बन्धकत्वाभावादकर्मेव । आरूढावस्थायां त्वकर्त्रात्मज्ञानेन बाधितत्वात्स्वाभाविकमि कर्माकर्मेविति 'कर्मण्यकर्म यः परयेत्' इत्यनेनोक्तः कर्मप्रविलयः प्रपश्चितः । इदानीं कर्मणि तदङ्गेषु च ब्रह्मेवानुस्यूतं पर्यतः कर्मप्रविलयमाह । ब्रह्मार्पण-मिति । अर्प्यतेऽनेनेत्यर्पणं सुवादि तदिप ब्रह्मेव । अर्प्यमाणं हिवरिप घृतादिकं ब्रह्मेव । ब्रह्मेवाग्निस्तिसम्ब्रह्मणा कर्त्रा च हुतं ब्रह्मेव । होमः अग्निश्च कर्ता च क्रिया च ब्रह्मेवेत्यर्थः । एवं ब्रह्मण्येव कर्मात्मके समाधिश्चिक्तैकाग्रयं यस्य तेन ब्रह्मेव गन्तव्यं

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महिर्विद्धायो ब्रह्मणा हुतम् ॥ ब्रह्मीव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥ दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ॥ ब्रह्मायावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति ॥ २५ ॥ श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ॥ शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥२६॥

प्राप्यं न तु फलान्तरमित्यर्थः ॥ २४ ॥ एतदेव यज्ञत्वेन संपादितं सर्वत्र ब्रह्मदर्शनलक्षणं ज्ञानं सर्वयज्ञोपायप्राप्यत्वात्सर्वय-ज्ञेभ्यः श्रेष्ठमित्येवं स्तोतुं अधिकारिभेदेन ज्ञानोपायभूतान्बहून्यज्ञानाह । देविमत्यष्टभिः । देवा इन्द्रवरुणादय इन्यन्ते यस्मिन् । एवकारेणेन्द्रादिषु ब्रह्मबुद्धिराहित्यं दर्शितम् । तं देवं यज्ञं अपरे कर्मयोगिनः पर्युपासते श्रद्धयाऽनुतिष्ठन्ति । अपरे तु ज्ञान-योगिनो ब्रह्मरूपेऽग्नो यज्ञेनैवोपायभूतेन ब्रह्मापणिमत्युक्तप्रकारेण यज्ञमुपजुह्वति । यज्ञादिसर्वकर्माणि प्रविलापयन्तीत्यर्थः । सोऽय ज्ञानयज्ञः ॥ २५ ॥ श्रोत्रादीनीति । अन्येन नैष्ठिकब्रह्मचारिणस्तत्तदिन्द्रियसंयमरूपेष्वग्निषु श्रोत्रादीनि जुह्वति प्रविन

श्रीधरी०

112011

लापयन्ति । इन्द्रियाणि निरुद्ध्य संयमप्रधानास्तिष्ठन्तीत्यर्थः । इन्द्रियाण्येवाग्नयस्तेषु शब्दादीनन्ये गृहस्था जुह्नति विषयान्। भोगसमयेष्यनासक्ताः सन्तोऽग्नित्वेन भावितेष्विन्द्रियेषु हविष्ट्रेन भावितान्शब्दादीन्प्रक्षिपन्तीत्यर्थः ॥ २६ ॥ सर्वाणीति । अपरे ध्याननिष्ठाः बुद्धीन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां कर्माणि श्रवणदर्शनादीनि । कर्मेन्द्रियाणां वाक्पाण्यादीनां कर्माणि वचनोपा-दानादीनि च । प्राणानां दशानां कर्माणि । प्राणस्य बहिर्गमनं । अपानस्याधोनयनम् । व्यानस्य व्यानयनाकुञ्चनप्रसारणादि। समानस्याशितपीतादीनां सम्यगुन्नयनम् । उदानस्योध्वनयनम् । 'उद्गारे नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने स्पृतः । कुकरः क्षुतकृज्ज्ञेयो देवदत्तो विज्म्भणे। न जहाति मृतं चापि सर्वव्यापी धनंजयः' इत्येवंरूपाणि जुह्वति। क। आत्मनि संयमो सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ॥ आत्मसंयमयोगायो जुह्नति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे ॥ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ ध्यानैकाय्यं स एवं योगः स एवाग्निस्तस्मिन् ज्ञानेन ध्येयविषयेण दीपिते प्रज्विते ध्येयं सम्यग्ज्ञात्वा तस्मिन्मनः संयम्य तानि सर्वाणि कर्माण्युपरमयतीत्यर्थः ॥ २७ ॥ किंच द्रव्येति । द्रव्यदानमेव यज्ञो येषां ते द्रव्ययज्ञाः । कृच्छ्चान्द्रायणादि-तप एव यज्ञो येषां ते तपोयज्ञाः । योगश्चित्तवृत्तिनिरोधलक्षणः समाधिः स एव यज्ञो येषां ते योगयज्ञाः । स्वाध्यायेन वेदेन अवणमननादिना यत्तदर्थज्ञानं तदेव यज्ञो येषां ते । अथवा वेदपाठयज्ञास्तदर्थज्ञानयज्ञाश्चेति द्विविधा यतयः प्रयत्नशीलाः । सम्यक् शितं निशितं तीक्ष्णीकृतं व्रतं येषां ते ॥ २८॥ Le sing a Malanage

किंच अपान इति । अपाने अधोवृत्तौ प्राणम् ध्ववृत्तिं पूरकेण जुह्नति पूरककाले प्राणमपानेनैकी कुर्वन्ति । तथा कुम्भकेन प्राणापान-० गीता योरूध्वीधोगती रुद्धा रेचककालेऽपानं प्राणे जुह्नति।एवं पूरककुम्भकरेचकैः प्राणायामपरायणा अपरे इत्यर्थः॥ २९॥ किंच। अपर 12611 इति । अपरे त्वाहारसंकोचमभ्यस्यन्तः स्वयमेव जीर्यमाणेष्विन्द्रियेषु तत्तदिन्द्रियवृत्तिलयं होमं भावयन्तीत्यर्थः । यद्वा अपाने जुह्नति प्राणं प्राणेऽपानं तथा परे इत्यनेन पूरकरेचकयोरावर्त्यमानयोईसः सोहमित्यनुलोमतः प्रतिलोमतश्चाभिव्यज्यमानेनाज-पामन्त्रेण तत्त्वंपदार्थेक्यं व्यतिहारेण भावयन्तीत्यर्थः। तदुक्तं योगशास्त्रे-'सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत्पुनः। प्राणस्तत्र स एवाहं हंस इत्यनुचिन्तयेत्' इति । प्राणापानगती रुद्धेत्यनन तु श्लोकेन प्राणायामयज्ञा अपरेः कथ्यन्ते तत्रायमर्थः-अपाने जुह्नति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे ॥ प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्नति ॥ सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३०॥ 'द्वी भागी पूरयेदन्नैस्तोयेनैकं प्रपूरयेत् । मारुतस्य प्रचारार्थं चतुर्थमवशेषयेत्' इत्येवमादिवचनोक्तो नियत आहारो येषां ते। कुम्भकेन प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः सन्तः प्राणानिन्द्रियाणि प्राणेषु जुह्नति । कुम्भके हि सर्वे प्राणा एकीभ-वन्तीति तत्रैव लीयमानेष्विन्द्रियेषु होमं भावयन्तीत्यर्थः । तदुक्तं योगशास्त्रे-'यथा यथा सदाभ्यासान्मनसः स्थिरता भवेत् । वायुवाकायदृष्टीनां स्थिरता च तथा तथा' इति । तदेवमुक्तानां द्वादशानां यज्ञविदां फलमाह । सर्व इति । यज्ञान्विदन्ति लभन्त इति यज्ञविदः । यज्ञज्ञा इति वा । यज्ञैः क्षपितं नाशितं कल्मषं येस्ते ॥ ३०॥

श्रीधरी० अ० ४

II 26 II

यज्ञशिष्टेति । यज्ञान्कृत्वाऽविशिष्टे कालेऽनिषिद्धमन्नममृतरूपं भुञ्जत इति तथा ते सनातनं नित्यं ब्रह्म ज्ञानद्वारेण प्राप्नुवन्ति। तदकरणे दोषमाह। नायं लोक इति। अयमल्पसुखोऽपि मनुष्यलोकोऽयज्ञस्य यज्ञानुष्ठानशून्यस्य नास्ति। कुतोऽन्यः पर-लोकः। अतो यज्ञाः सर्वथा कर्तव्या इत्यर्थः॥ ३१॥ ज्ञानयज्ञं स्तोतुमुक्तान्यज्ञानुपसंहरति। एवमिति। ब्रह्मणो वेदस्य मुखे वितताः । वेदेन साक्षाद्विहिता इत्यर्थः । तथापि तान्सर्वान्वाङ्मनःकायकर्मजनितानात्मस्वरूपसंस्पर्शरहितान्विद्धि जानी-हि। आत्मनः कर्मागोचरत्वादेवं ज्ञात्वा ज्ञाननिष्ठः सन्संसाराद्विमुक्तो भविष्यसि ॥ ३२॥ कर्मयज्ञाज्ज्ञानयज्ञस्तु श्रेष्ठ इत्याह। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्॥ नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१॥ एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे॥ कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप ॥ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ तिद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ॥ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदिर्शनः ॥ ३४ ॥ श्रेयानिति । द्रव्यमयादनात्मव्यापारजन्याद्वैवादियज्ञाज्ज्ञानयज्ञः श्रेयान्श्रेष्ठः । यद्यपि ज्ञानयज्ञस्यापि मनोव्यापाराधीनत्वम-स्त्येव तथाप्यात्मरूपस्य ज्ञानस्य मनःपरिणामेऽभिव्यक्तिमात्रं न तु तज्जन्यत्वमिति द्रव्यमयाद्विरोषः । श्रेष्ठत्वे हेतुः । सर्व कर्माखिलं फलसहितं ज्ञाने परिसमाप्यते । अन्तर्भवतीत्यर्थः । 'सर्वे तदिभसमेति यत्किंचित्प्रजाः साधुः कुर्वन्ति' इति श्रुतेः। ॥ ३३ ॥ एवं भूतात्मज्ञाने साधनमाह । तद्धिद्धीति । तज्ज्ञानं विद्धि प्राप्तुहि । ज्ञानिनां प्रणिपातेन दण्डवन्नमस्कारेण, ततः

भ० गीता परिप्रश्नेन कुतोऽयं मम संसारः कथं वा निवर्तत इति प्रश्नेन, सेवया ग्रुश्रूषया च ज्ञानिनः शास्त्रज्ञासात्त्वदर्शिनः अपरोक्षानुभ-श्रीधरीः वसंपन्नाश्च ते तुभ्यं ज्ञानमुपदेशेन संपादयिष्यन्ति॥ ३४॥ ज्ञानफलमाह। यज्ज्ञात्वेति सार्धेस्त्रिभिः। यज्ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य 11 29 11 पुनर्बन्धुवधादिनिमित्तं मोहं न प्राप्स्यसि । तत्र हेतुः । येन ज्ञानेन भूतानि पितृपुत्रादीनि स्वाविद्यारचितानि स्वात्मन्येवाभे-देन द्रभ्यसि । अथो अनन्तरमात्मानं मयि परमात्मन्येवाभेदेन द्रक्ष्यसीत्यर्थः ॥ ३५ ॥ किंच । अपिचेदिति । सर्वेभ्यः पापका-रिक्ष्यो यद्यप्यतिशयेन पापकारी त्वमसि तथापि सर्व पापसमुद्रं ज्ञानपोतेनैव सम्यगनायासेन तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ समुद्रविस्थि-यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ॥ येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मिय ॥ ३५॥ अपि चेदास पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ॥ सर्वं ज्ञानस्रवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ॥ ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥ न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ॥ तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मिन विन्दृति॥ ३८॥ तस्यैव पापस्यातिलङ्घनमात्रं न तु पापस्य नाश इति भ्रान्तिं दृष्टान्तेन वारयन्नाह । यथेति । एधांसि काष्ठानि प्रदीप्तोऽग्नि-र्यथा भस्मीभावं नयति तथा आत्मज्ञानरूपोऽग्निः प्रारब्धकर्मव्यतिरिक्तानि सर्वाणि कर्माणि भस्मीकरोतीत्यर्थः ॥ ३०॥ तत्र हेतुमाह । नहीति । पवित्रं शुद्धिकरं इह तपोयोगादिषु मध्ये ज्ञानतुल्यं नास्त्येव । तिई सर्वेऽप्यात्मज्ञानमेव किं नाभ्यस्य-न्तीत्यत आह । तत्स्वयमिति सार्धेन । तदात्मविषयं ज्ञानं कालेन महता कर्मयोगेन संसिद्धो योग्यतां प्राप्तः सन्स्वयमेवाना-

अ० ४

यासेन लभते न तु कर्मयोगं विनेत्यर्थः॥ ३८॥ किंच। श्रद्धावानिति। श्रद्धावान् गुरूपदिष्टेऽर्थे आस्तिक्यवुद्धिमान्। तत्प-रस्तदेकनिष्ठः। संयतेन्द्रियश्च तज्ज्ञानं लभते नान्यः। अतः श्रद्धादिसंपत्त्या ज्ञानलाभात्प्राक्कमयोग एव शुद्धार्थमनुष्ठेयः। ज्ञानलाभानन्तरं तु न तस्य किंचित्कृत्यमस्तीत्याह । ज्ञानं लब्ध्वा त्वचिरेण परां शान्ति मोक्षं प्राप्नोति ॥ ३९ ॥ ज्ञानाधिका-रिणमुक्त्वा तद्विपरीतमनधिकारिणमाह । अज्ञश्चेति । अज्ञो गुरूपदिष्टार्थानभिज्ञः कथंचिज्ज्ञाने जातेऽप्यश्रद्धानश्च जाताया-मपि श्रद्धायां ममेदं सिद्धोद्धा नवेति संशयाक्रान्तचित्तश्च नश्यति स्वार्थाद्धश्यति । एतेषु त्रिष्वपि संशयात्मा सर्वथा नश्यति श्रद्धावाँ हिभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ॥ ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ अज्ञश्राश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ॥ नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ॥ आत्मवन्तं न कर्माणि निवधनित धनंजय ॥ २१ ॥ यतस्त्रस्यायं लोको नास्ति, धनार्जनविवाहाद्यसिद्धेः। न च परलोकः, धर्मस्यानिष्पत्तेः। न च सुखं, संशयेनैव भोगस्याप्य-संभवात् ॥ ४० ॥ अध्यायद्वयोक्तां पूर्वापरभूमिकाभेदेन कर्मज्ञानमर्यी द्विविधां ब्रह्मनिष्ठामुपसंहरति । योगेति द्वाभ्याम् । योगेन परमेश्वराराधनरूपेण तस्मिन्संन्यस्तानि समर्पितानि कमीणि येन तं पुरुषं कमीणि स्वफलैनिवध्नन्ति । अतश्च ज्ञाने-नाकर्जात्मबोधेन संछिन्नः संशयो देहाद्यभिमानलक्षणो यस्य तं चात्मवन्तमप्रमादिनं कर्माणि लोकसंग्रहार्थानि स्वाभावि-कानि वा न निवधनित ॥ ४१ ॥

भ०गीता

तस्मादिति । यस्मादेवं तस्मादात्मनोऽज्ञानेन संभूतं हृदि स्थितमेनं संशयं शोकादिनिमित्तं देहात्मविवेकज्ञानखङ्गेन छित्त्वा परमात्मज्ञानोपायभूतं कर्मयोगमातिष्ठाश्रय । तत्र च प्रथमं प्रस्तुताय युद्धायोत्तिष्ठ । हे भारत, क्षत्रियत्वेन युद्धस्य स्वधर्मत्वं दर्शितम् ॥ ४२ ॥ पुमवस्थादिभेदेन कर्मज्ञानमयी द्विधा । निष्ठोक्ता येन तं वन्दे शौरिं संशयसंछिदम् ॥ १ ॥ इति सुबो-धिन्यां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ ॥ निवार्य संशयं जिण्णोः कर्मसंन्यासयोगयोः। जितेन्द्रियस्य च यतेः पञ्चमे तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ॥ छित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भग० ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ॥ अर्जुन उवाच ॥ संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस ॥ यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥१॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ॥ तयोस्तु कर्मसं-न्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥

मुक्तिमब्रवीत् ॥ १ ॥ अज्ञानसंभूतं संशयं ज्ञानासिना छित्त्वा कर्मयोगमातिष्ठेत्युक्तं तत्र पूर्वापरिवरोधं मन्वानोऽर्जुन उवाच । संन्यासिमिति । 'यस्त्वात्मरितरेव स्यात्' इत्यादिना 'सर्व कर्माखिलं पार्थ' इत्यादिना च ज्ञानिनः कर्मसंन्यासं कथयित । ज्ञाना-सिना संशयं छित्त्वा योगमातिष्ठेति पुनर्योगं च कथयित । न च कर्मसंन्यासः कर्मयोगश्चेकस्यकदेव संभवतः, विरुद्धस्वरूप-त्वात् । तस्मादेतयोर्मध्ये एकस्मिन्ननुष्ठातव्ये सित मम यच्छ्रेयः श्रेष्ठं सुनिश्चितं तदेकं ब्रूहि ॥ १ ॥ अत्रोत्तरं श्रीभगवानुवाच ।

श्रीधरी०

अ० ५

11 30 11

संन्यास इति । अयं भावः - न हि वेदान्तवेद्यात्मतत्त्वविदं प्रति कर्मयोगमहं ब्रवीमि, यतः पूर्वोक्तेन संन्यासेन विरोधः स्यात अपि तु देहात्माभिमानिनं त्वां बन्धुवधादिनिमित्तशोकमोहादिकृतमेनं संशयं देहात्मविवेकज्ञानासिना छित्त्वा परमात्मज्ञानो-पायभूतं कर्मयोगमातिष्ठेति ब्रवीमि । कर्मयोगेन शुद्धचित्तस्य चात्मतत्त्वज्ञाने जाते सति तत्परिपाकार्थे ज्ञाननिष्ठाङ्गत्वेन संन्यासः पूर्वमुक्तः। एवं सत्यङ्गप्रधानयोर्विकल्पायोगात्संन्यासः कर्मयोगश्चेत्येतावुभाविप भूमिकाभेदेन समुच्चितावेव निःश्रे-यसं साधयतः तथाऽपि तु तयोर्मध्ये कर्मसंन्यासात्सकाशात्कर्मयोगो विशिष्टो भवति ॥ २ ॥ कुत इत्यपेक्षायां संन्यासित्वेन कर्मयोगं स्तुवन् तस्य श्रेष्ठत्वं दर्शयति । ज्ञेय इति । रागद्वेषादिराहित्येन परमेश्वरार्थं कर्माण योऽनुतिष्ठति स नित्यं कर्मानु-ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्रेष्टि न काङ्क्षति॥ निर्द्धन्द्रो हि महाबाह्ये सुखंबन्धात्प्रमुच्यते॥३॥ सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवद्नित न पण्डिताः ॥ एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्द्ते फलम् ॥ ४॥ ष्ठानकालेऽपि संन्यासीत्येव ज्ञेयः । तत्र हेतुः-निर्द्धन्द्रो रागद्वेषादिशून्यो हि शुद्धचित्तो ज्ञानद्वारा सुखमनायासेन संसारात्प्र-मुच्यते ॥ ३ ॥ यस्मादेवमङ्गप्रधानत्वेनोभयोरवस्थाभेदेन क्रमसमुच्चयः। अतो विकल्पमङ्गीकृत्योभयोः कः श्रेष्ठ इति प्रश्नो-ऽज्ञानिनामेवोचितो न विवेकिनामित्याह । सांख्ययोगाविति । सांख्यराब्देन ज्ञाननिष्ठावाचिना तदङ्गं संन्यासं लक्षयति । संन्यासकर्मयोगावेकफलौ सन्तौ पृथक्स्वतन्त्राविति बाला अज्ञा एव प्रवदन्ति न तु पण्डिताः । तत्र हेतुः-अनयोरेकमपि सम्यगास्थित आश्रितः सन्नुभयोरिप फलं प्राप्नोति । तथाहि कर्मयोगं सम्यगनुतिष्ठन् शुद्धचित्तः सन् ज्ञानद्वारा यदुभयोः

भ० गीता

11 38 11

यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिप गम्यते ॥ एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥ संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ॥ योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ॥ सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्निप न लिप्यते ॥७॥

गतः कर्मयोगं विना संन्यासः प्राप्तं दुःखं दुःखहेतुः । अशक्य इत्यर्थः । चित्तशुद्ध्यभावेन ज्ञाननिष्ठाया असंभवात् । योगयुक्तस्तु शुद्धचित्ततया मुनिः संन्यासी भूत्वाऽचिरेणव ब्रह्माधिगच्छत्यपरोक्षं जानाति । अतश्चित्तशुद्धेः प्राक्कर्मयोग एव संन्यासाद्विशिष्यत इति पूर्वोक्तं सिद्धम् । तदुक्तं वार्तिककृद्धिः—'प्रमादिनो बहिश्चित्ताः पिशुनाः कलहोत्सुकाः । संन्यासिनोऽपि
हश्यन्ते दैवसंदूषिताशयाः' इति ॥ ६ ॥ कर्मयोगादिक्रमेण ब्रह्माधिगमे सत्यपि तदुपरितनेन कर्मणा बन्धः स्यादेवत्याशइश्याह । योगयक्त इति । योगेन यक्तोऽतो विश्वद्ध आत्मा चिक्तं यस्यात एव विजित आत्मा शरीरं येन । अत एव विजिन

अ० ५

श्रीधरी०

11 30 1

11 38 1

तानीन्द्रियाणि येन । ततश्च सर्वेषां भूतानामात्मभूत आत्मा यस्य सः । लोकसंग्रहार्थं स्वाभाविकं वा कर्म कुर्वन्निप न लिप्यते तैर्न बद्ध्यते ॥ ७ ॥ कर्म कुर्वन्नपि न लिप्यत इत्येतद्विरुद्धमित्याशङ्कच कर्तृत्वाभिमानाभावान्न विरुद्धमित्याह । नैवेति द्धाभ्याम् । कर्मयोगेन युक्तः क्रमेण तत्त्वविद्भूत्वा दर्शनश्रवणादीनि कुर्वन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्बुद्ध्या निश्चित्य किंचिदप्यहं न करोमीति मन्येत मन्यते। तत्र दर्शनश्रवणस्पर्शनावघाणाशनानि चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियव्यापाराः, गतिः पादयोः, स्वापो बुद्धेः, श्वासः प्राणस्य, प्रलपनं वागिन्द्रियस्य, विसर्गः पायूपस्थयोः, प्रहणं हस्तयोः, उन्मेषणनिमेषणे कूर्मा-नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ॥ पर्यञ्छूणवन्स्पृशक्षिघन्नश्चन्गच्छन्खपञ्छुसन् ॥८॥ प्रलपन्विस् जन्य ज्ञानुनिमषित्रिमिषन्निप ॥ इन्द्रियाणीनिद्रयार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९॥ ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः॥ लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ १०॥ ख्यप्राणस्येति विवेकः । एतानि कर्माणि कुर्वन्नप्यनिभमानाद्भक्षविन्न लिप्यते । तथाच पारमर्थे सूत्रं-'तद्धिगम उत्तरपूर्वा-घयोरश्लेषविनाशौ तद्यपदेशात्' इति ॥ ८॥ ९॥ तर्हि यस्य करोमीत्यभिमानोऽस्ति तस्य कर्मलेपो दुर्वारः अविशुद्धचित्त-त्वात्संन्यासोऽपि नास्तीति महत्संकटमापन्नमित्याशङ्कचाह । ब्रह्मणीति । ब्रह्मण्याधाय परमेश्वरे समर्प्य तत्फले च सङ्गं त्यक्त्वा यः कर्माणि करोति असौ पापेन बन्धहेतुतया पापिष्ठेन पुण्यपापात्मकेन कर्मणा न लिप्यते । यथा पद्मपत्रमम्भिस स्थितम-प्यम्भसा न लिप्यते तद्वत् ॥ १०॥

भ० गीता बन्धकत्वाभावमुक्त्वा मोक्षहेतुत्वं सदाचारेण दर्शयति । कायेनेति । कायेन स्नानादि, बुद्ध्या तत्त्विश्चयादि, केवलैः कर्मा-श्रीधरी० भिनिवेशरहितैरिन्द्रियेश्व अवणकीर्तनादिलक्षणं कर्म फलसङ्गं त्यक्त्वा चित्तग्रुद्धये योगिनः कर्म कुर्वन्ति ॥ ११ ॥ ननु 113211 तेनैव कर्मणा कश्चिन्मुच्यते कश्चिद्वद्यत इति व्यवस्था कथमत आह । युक्त इति । युक्तः परमेश्वरैकनिष्ठः सन्कर्मणां फलं अ० ५ त्यक्त्वा कमीणि कुर्वन्नात्यन्तिकीं शान्ति मोक्षं प्राप्तोति । अयुक्तस्तु बहिर्मुखः कामकारेण कामतः प्रवृत्त्या फले आसक्तो नितरां बन्धं प्राप्नोति ॥ १२ ॥ एवं तावचित्तशुद्धिशून्यस्य संन्यासात्कर्भयोगो विशिष्यत इत्येतत्प्रपश्चितम् । इदानीं शुद्ध-कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियरिपि ॥ योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥ युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमामोति नैष्टिकीम् ॥ अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्ध्यते॥१२॥ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ॥ नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥ चित्तस्य संन्यासः श्रेष्ठ इत्याह । सर्वकर्माणीति । वशी यतचित्तः । सर्वाणि कर्माणि विक्षेपकाणि मनसा विवेकयुक्तेन संन्य-स्य सुखं यथा भवत्येवं ज्ञाननिष्ठः सन्नास्ते । कास्त इत्यत आह । नवद्वारे नेत्रे नासिके कर्णौ मुखं चेति सप्त शिरोगतानि अधोगते द्वे पायूपस्थरूपे इत्येवं नव द्वाराणि यस्मिस्तस्मिन्पुरे पुरवदहंभावशून्ये देहे देही अवतिष्ठते । अहंकाराभावादेव स्वयं तेन देहेन नैव कुर्वन्ममकाराभावाच न कारयन्नित्यविशुद्धचित्ताद्व्यावृत्तिरुक्ता । अविशुद्धचित्तो हि संन्यस्य पुनः करोति कारयति च। नत्वयं तथा। अतः सुखमास्त इत्यर्थः॥ १३॥

ननु 'एष एव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽधो निनीषते' इत्यादिश्वतेः परमेश्वरेणैव ग्रुभाग्रुभफलेषु कर्मसु कर्तृत्वेन प्रयुज्यमानोऽस्वतन्त्रः पुरुषः कथं तानि कर्माणि त्यजेत्। ईश्वरेणैव ज्ञानमार्गे प्रयुज्यमानः शुभान्यशुभानि च त्यक्ष्यतीति चेत्, एवं सति वैषम्यनैर्घृण्याभ्यां प्रयोजककर्तृत्वादीश्वर-स्यापि पुण्यपापसंबन्धः स्यादित्याशङ्कत्याह । न कर्तृत्विमिति द्वाभ्याम् । प्रभुरीश्वरः जीवलोकस्य कर्तृत्वादिकं न सृजित किंतु जीवस्यैव स्वभावोऽविद्यैव कर्तृत्वादिरूपेण प्रवर्तते । अनाद्यविद्याकामवशात्प्रवृत्तिस्वभावं जीवलोकमीश्वरः कर्मसु नि-न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य स्जिति प्रभुः ॥ न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥ नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ॥ अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः॥ १५॥ युक्के न तु स्वयमेव कर्तृत्वादिकमुत्पादयतीत्यर्थः ॥ १४ ॥ यस्मादेवं तस्मात् नादत्त इति । प्रयोजकोऽपि सन्प्रभुः कस्यचि-त्पापं सुकृतं च नैवादत्ते न भजते । तत्र हेतुः-विभुः परिपूर्णः । आप्तकाम इत्यर्थः । यदि हि स्वार्थकामनया कारयेत्तर्हि तथा स्यात् , नत्वेतदस्ति । आप्तकामस्यैवाचिन्त्यनिजमायया तत्तत्पूर्वकर्मानुसारेण प्रवर्तकत्वात् । ननु भक्ताननुगृह्णतोऽभ-क्तान्निगृह्णतश्च वैषम्योपलम्भात्कथमाप्तकामत्विमत्वत आह । अज्ञानेनेति । निग्रहोऽपि दण्डरूपोऽनुग्रह एवेत्येवमज्ञानेन सर्वत्र समः परमेश्वर इत्येवंभूतं ज्ञानमावृतम् । तेन हेतुना जन्तवो जीवा मुद्यन्ति । भगवति वैषम्यं मन्यन्त इत्यर्थः ॥ १५॥

भ०गीता ॥ ३३॥ ज्ञानिनस्तु न सुह्यन्तीत्याह । ज्ञानेनेति । आत्मनो भगवतो ज्ञानेन येषां तद्वैषम्योपलम्भकज्ञानं नाशितं तज्ज्ञानं तेषामज्ञानं नाशियत्वा तत्परं परिपूर्णमीश्वरस्वरूपं प्रकाशयति । यथा आदित्यस्तमो निरस्य समस्तं वस्तुजातं प्रकाशयति तद्वत् ॥ १६ ॥ एवंभूतेश्वरोपासनाफलमाह । तद्वुद्धय इति । तस्मिन्नेव बुद्धिनिश्चयात्मिका येषाम् , तस्मिन्नेवात्मा मनो येषाम् , तस्मिन्नेव निष्ठा तात्पर्य येषाम् , तदेव परमयनमाश्रयो येषाम् , ततश्च तत्प्रसादलब्धेनात्मज्ञानेन निर्धूतं निरस्तं कल्मषं येषां तेऽपुनरा- वृत्तिं मुक्तिं यान्ति ॥ १७ ॥ कीदृशास्ते ज्ञानिनो येऽपुनरावृत्तिं गच्छन्तीत्यपेक्षायामाह । विद्याविनयसंपन्न इति । विषमेष्व-

ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ॥ तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयित तत्परम् ॥ १६ ॥ तहु द्धयस्तदात्मानस्ति न्नष्टास्तत्परायणाः ॥ गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञानिर्धृतकल्मषाः ॥ १७ ॥ विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ॥ शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥ निर्दोषं हि समंब्रह्म तस्माद्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥

पि समं ब्रह्मैव द्रष्टुं शीलं येषां ते । पण्डिताः ज्ञानिन इत्यर्थः । तत्र विद्याविनयाभ्यां युक्ते ब्राह्मणे च ग्रुनो यः पचित तिसउश्वपाके चेति कर्मणा वैषम्यम् । गवि हिस्तिनि ग्रुनि चेति जातितो वैषम्यं दिशतम् ॥ १८ ॥ ननु विषमेषु समदर्शनं निषिद्धं
कुर्वन्तोऽपि कथं ते पण्डिताः । यथाह गौतमः । 'समासमाभ्यां विषमसमे पूज्यते' इति । अस्यार्थः—समाय पूजाया विषमे
प्रकारे कृते सित, विषमाय च समे प्रकारे कृते सित स प्रजक इह लोकात्परलोकाच्च हीयत इति तत्राह । इहैवेति । इहैव

श्रीधरी०

अ० ५

113311

जीवद्भिरेव तैः सुज्यत इति सर्गः संसारो जितो निरस्तः । कैः । येषां मनः साम्ये समत्वे स्थितम् । तत्र हेतुः – हि यस्मात् ब्रह्म समं निर्दोषं च तस्मात्ते समद्िशनो ब्रह्मण्येव स्थिताः । ब्रह्मभावं प्राप्ता इत्यर्थः । गौतमोक्तस्तु दोषो ब्रह्मभावप्राप्तेः पूर्व-मेव । पूज्यत इति पूजकावस्थाश्रवणात् ॥ १९ ॥ ब्रह्मप्राप्तस्य लक्षणमाह । नेति । यो ब्रह्मविद्धत्वा ब्रह्मण्येव स्थितः स प्रियं प्राप्य न प्रहुष्येन्न प्रहृष्टो हर्षवान्स्यात् । अप्रियं च प्राप्य नोद्विजेत् । न विषीदतीत्यर्थः । यतः स्थिरबुद्धिः स्थिरा निश्चला बुद्धिर्यस्य । तत्कुतः । यतोऽसंमूढो निवृत्तमोहः ॥ २० ॥ मोहनिवृत्त्या बुद्धिस्थैर्यहेतुमाह । बाह्यस्पर्शेष्विति । इन्द्रियैः न प्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ॥ स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्वह्मणि स्थितः ॥२०॥ वाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ॥ स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्रुते ॥ २१॥ ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ॥ आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ स्पृश्यन्त इति स्पर्शा विषयाः बाह्येन्द्रियविषयेष्वसक्तात्मानासक्तिचतः आत्मन्यन्तःकरणे यदुपशमात्मकं सात्विकं सुखं तद्विन्दित लभते । स चोपरामात्मकं सुखं लब्ध्वा ब्रह्मणि योगेन समाधिना युक्तस्तदैक्यं प्राप्त आत्मा यस्य सोऽक्षय्यं सुख-मश्चते प्राप्तोति ॥ २१ ॥ ननु प्रियविषयभोगानामपि निवृत्तेः कथं मोक्षः पुरुषार्थः स्यात्तत्राह । ये हीति । संस्पृत्यन्त इति संस्पर्जा विषयास्तेभ्यो जाता ये भोगाः सुखानि ते हि वर्तमानकालेऽपि स्पर्धासूयादिव्याप्तत्वादः खस्यैव योनयः कारणभूता-स्तथादिमन्तोऽन्तवन्तश्च । अतो विवेकी तेषु न रमते ॥ २२ ॥

तस्मान्मोक्ष एव परः पुरुषार्थस्तस्य च कामक्रोधवेगोऽतिप्रतिपक्षोऽतस्तत्सहनसमर्थ एव मोक्षभागित्याह । शक्रोतीति । कामा-भ० गीता त्कोधाचोद्भवति यो वेगो मनोनेत्रादिक्षोभलक्षणस्तमिहैव तदुद्भवसमय एव यो नरः सोढुं प्रतिरोद्धं शकोति । तदिप न 118811 क्षणमात्रं किंतु शरीरविमोक्षणात्प्राक् । यावदेहपातमित्यर्थः । य एवंभूतः स एव मुक्तः समाहितः सुखी च भवति नान्यः । यद्वा मरणादूर्ध्व विलपन्तीभिर्युवतीभिरालिङ्गचमानोऽपि पुत्रादिभिर्दह्यमानोऽपि यथा प्राणशून्यः कामकोधवेगं सहते तथा मरणात्प्रागि जीवन्नेव यः सहेत स एव युक्तः सुखी चेत्यर्थः । तदुक्तं विसष्टेन-'प्राणे गते यथा देहः सुखं दुःखं न विन्दित शकोतीहैव यः सोद्धं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ॥ कामकोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥२३॥ योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथाऽन्तर्ज्योतिरेव यः॥ स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥२४॥ लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ॥ छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिहते रताः ॥ २५॥ तथा चेत्प्राणयुक्तोऽपि स कैवल्याश्रयो भवेत्' इति ॥ २३ ॥ न केवलं कामकोधवेगसंहरणमात्रेण मोक्षं प्राप्तोति, अपितु योऽन्तरिति। अन्तः आत्मन्येव सुखं यस्य न विषयेषु, अन्तरेवारामः क्रीडा यस्य न बहिः, अन्तरेव ज्योतिर्दृष्टिर्यस्य न गीतनृत्यादिषु, स एव ब्रह्मणि भूतः स्थितः सन्ब्रह्मणि निर्वाणं लयमधिगच्छति प्राप्नोति ॥२४॥ किंच । लभन्त इति । ऋषयः सम्यग्दर्शिनः क्षीणं कल्मणं येषां, छिन्नं द्वैधं संशयो येषां, यतः संयत आत्मा चित्तं येषां, सर्वेषां भूतानां हिते रताः कृपाल-वस्ते ब्रह्मनिवीणं मोक्षं लभनते ॥ २५॥

श्रीधरी० अ० ५

किंच। कामकोधवियुक्तानामिति। कामकोधाभ्यां वियुक्तानां, यतीनां संन्यासिनां, संयतचित्तानां ज्ञातात्मतत्त्वानां अभित उभयतो मृतानां जीवतां च न देहान्तर एव तेषां ब्रह्मणि लयः, अपितु जीवतामपि वर्तत इत्यर्थः ॥ २६ ॥ स योगी ब्रह्म-निर्वाणमित्यादिषु योगी मोक्षमाप्नोतीत्युक्तं तमेव योगं संक्षेपेण द्रीयन्नाह । स्पर्शानिति द्वाभ्याम् । बाह्या एव स्पर्शा रूपर-सादयो विषयाश्चिन्तिताः सन्तोऽन्तः प्रविशन्ति तांस्तिचन्तात्यागेन बहिरेव कृत्वा चक्षुश्च भुवोरन्तरे भूमध्य एव कृत्वाऽ-त्यन्तं नेत्रयोर्निमीलने निद्रया मनो लीयते । उन्मीलनेन च बहिः प्रसरित । तदुभयदोषपरिहारार्थमधीनिमीलनेन भूमध्ये कामकोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ॥ अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्म-नाम् ॥ २६ ॥ स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाद्यांश्चक्षुश्चेवान्तरे भ्रुवोः ॥ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्भुनिर्मोक्षपरायणः ॥ विगतेच्छाभय-क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः॥ २८॥ दृष्टिं निधायत्यर्थः । उच्छ्वासनिःश्वासरूपेण नासिकयोरभ्यन्तरे च चरन्तौ प्राणापानावूर्ध्वाधोगतिनिरोधेन समौ कृत्वा।कुम्भ-यित्वेत्यर्थः। यद्वा प्राणो यथा बहिन निर्याति यथा चापानोऽन्तर्न प्रविशति किंतु नासामध्य एव द्वाविप यथा चरतः तथा मन्दाभ्यामुच्छासनिः श्वासाभ्यां समौ कृत्वेति ॥ २७॥ यत इति । अनेनोपायेन यताः संयता इन्द्रियमनोबुद्धयो यस्य, मोक्ष एव परमयनं प्राप्यं यस्य, अतएव विगता इच्छाभयकोधा यस्य, य एवंभूतो मुनिः स सदा जीवन्नपि मुक्त एवेत्यर्थः॥२८॥

भ० गीता।। ३५॥

नन्वेविमिन्द्रियादिसंयममात्रेण कथं मुक्तिः स्यान्न तावन्मात्रेण किंतु ज्ञानद्वारेणेत्याह । भोक्तारमिति । यज्ञानां तपसां च मद्भक्तैः समर्पितानां यहच्छया भोक्तारं पालकमिति वा । सर्वेषां लोकानां महान्तमीश्वरं सर्वेषां भूतानां सुहृदं निरपेक्षोपका-रिणमन्तर्यामिणं मां ज्ञात्वा मत्प्रसादेन शान्ति मोक्षमृच्छिति प्राप्नोति ॥ २९ ॥ विकल्पशङ्कापोहेन येनैवं सांख्ययोगयोः । समुच्चयः क्रमेणोक्तः सर्वज्ञं नौमि तं हरिम् ॥ १ ॥ इति सुबोधिन्यां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ॥ चित्ते शुद्धेऽपि न ध्यानं विना संन्यासमात्रतः ॥ मुक्तिः स्यादिति षष्ठेऽस्मिन्ध्यानयोगो वितन्यते ॥ १ ॥ पूर्वाध्यायान्ते संक्षेपेणोक्तं योगं प्रप-

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ॥ सुहृदं सर्वभृतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२९॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मसंन्यासयोगो नाम पश्चमोऽध्यायः ॥५॥ ॥श्रीभगवानुवाच ॥अना-श्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ॥ स संन्यासी च योगी च न निरिधिन चाक्रियः ॥१॥ यं संन्यासिमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव ॥ न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥

श्रियतुं पष्टाध्यायारम्भः । तत्र तावत्सर्वकर्माणि मनसेत्यारभ्य संन्यासपूर्विकाया ज्ञाननिष्ठायास्तात्पर्येणाभिधानाहुःखस्वरू-पत्वाच्च कर्मणः सहसा संन्यासातिप्रसङ्गं प्राप्तं वारियतुं संन्यासादिप श्रेष्ठत्वेन कर्मयोगं स्तौति । श्रीभगवानुवाच । अनाश्रित इति द्वाभ्याम् । कर्मफलमनाश्रितोऽनपेक्षमाणः अवश्यं कर्तव्यतया विहितं कर्म यः करोति स एव संन्यासी योगी च न तु निरिग्नः अग्निसाध्येष्टाख्यकर्मत्यागी, न चािकयोऽनिग्निसाध्यपूर्ताख्यकर्मत्यागी च ॥ १ ॥ कुत इत्यपेक्षायां कर्मयोगस्येव श्रीधरी०

अ० ६

11 34 11

संन्यासत्वं संपादयन्नाह । यमिति । यं संन्यासमिति प्राहुः प्रकर्षेण श्रेष्ठत्वेनाहुः 'संन्यास एवात्यरेचयत्' इत्यादिश्रुतेः । केवलात्फलसंन्यसनाद्धेतोः योगमेव तं जानीहि । कुत इत्यपेक्षायामितिशब्दोक्तो हेतुर्योगेऽप्यस्तीप्याह । नहीति । न संन्य-स्तः फलसंकल्पो येन सः कर्मनिष्ठो ज्ञाननिष्ठो वा कश्चिद्पि न हि योगी भवति । अतः फलसंकल्पत्यागसाम्यात्संन्यासात्सं-न्यासी च। फलसंकल्पत्यागादेव चित्तविक्षेपाभावाद्योगी च भवत्येव स इत्यर्थः ॥२॥ तर्हि यावज्ञीवं कर्मयोग एव प्राप्त इत्या-शङ्कच तस्यावधिमाह । आरुरुक्षोरिति । ज्ञानयोगमारोढुं प्राप्तुमिच्छोः पुंसस्तदारोहे कारणं कर्मोच्यते चित्तशुद्धिकरत्वात् । आरुरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते ॥ योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते ॥ सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्येत् ॥ आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ ज्ञानयोगमारूढस्य तु तस्यैव ज्ञाननिष्ठस्य शमः समाधिश्चित्तविक्षेपकर्मोपरमो ज्ञानपरिपाके कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ कीदृशोऽसौ योगारूढः यस्य शमः कारणमुच्यत इत्यत्राह । यदा हीति । इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियभोग्येषु शब्दादिषु तत्साधनेषु च कर्मसु यदा नानुषज्जते आसक्तिं न करोति । तत्र हेतुः-आसक्तिम्लभूतान्सर्वान्भोगविषयान्कर्मविषयांश्च संकल्पान्संन्यसितुं त्यक्तुं शीलं यस्य सः । तदा योगारूढ उच्यते ॥ ४ ॥ अतो विषयासिकत्यागे मोक्षं तदासक्ती च बन्धं पर्यालोच्य रागादिस्वभावं त्यजेदित्याह । उद्धरेदिति । आत्मना विवेकयुक्तेनात्मानं संसारादुद्धरेत् न त्ववसादयेदधो न नयेत् । हि यस्मादात्मैव मनः-

भ०गीता ॥ ३६॥ सङ्गादुपरत आत्मनः स्वस्य बन्धुरुपकारकः, रिपुरपकारकश्च ॥ ५ ॥ कथंभूतस्यात्मैव बन्धुः कथंभूतस्य चात्मैव रिपुरित्यपे-क्षायामाह । बन्धुरिति । येनात्मनैवात्मा कार्यकारणसंघातरूपो जितो वशीकृतस्तस्य तथाभूतस्यात्मन आत्मैव बन्धुः । अनात्मनोऽजितात्मनस्त्वात्मवात्मनः शत्रुत्वे शत्रुवदपकारकारित्वे वर्तेत ॥ ६ ॥ जितात्मनः स्विस्मन्बन्धुत्वं स्फुटयित । जिता-त्मन इति । जित आत्मा येन तस्य प्रशान्तस्य रागादिरिहतस्यैव परं केवलमात्मा शीतोष्णादिषु सत्स्विप समाहितः स्वात्म-तिष्ठो भवित नान्यस्य । यद्वा तस्य हिद परमात्मा समाहितः स्थितो भवित ॥ ७ ॥ योगारूढस्य लक्षणं श्रेष्ठयं चोक्तमुप-

बन्धुरात्माऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ॥ अनात्मनस्तु रात्रुत्वे वर्ततात्मैव रात्रुवत् ॥ ६ ॥ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ॥ शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ॥ युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टारमकाश्चनः ॥८॥ स्वहृन्मित्रार्थुदासीनमध्यस्थद्रेष्यवन्धुषु ॥ साधुष्विप च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

पाद्योपसंहरति । ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मेति । ज्ञानमोपदेशिकं विज्ञानमपरोक्षानुभवस्ताभ्यां तृप्तो निराकाङ्क आत्मा चित्तं यस्य । अतः कूटस्थो निर्विकारः, अतएव विजितानीन्द्रियाणि येनं, अत एव समानि लोष्टादीनि यस्य, मृत्खण्डपाषाणसुवर्णेषु हैयोपादेयबुद्धिश्रून्यः स युक्तो योगारूढ इत्युच्यते ॥ ८ ॥ सुहृन्मित्रादिषु समबुद्धियुक्तस्ततोऽपि श्रेष्ठ इत्याह । सुहृदिति ।

सहत्स्वभावेनेव हिताशंसी, मित्र स्त्रेहवशेनोपकारकः, अरिघीतुकः, उदासीनो विवदमानयोरुभयोरप्युपेक्षकः, मध्यस्थो

। ३६॥

श्रीधरी०

विवदमानयोरुभयोरि हिताशंसी, द्वेष्यो द्वेषविषयः, बन्धुः संबन्धी, साधवः सदाचाराः, पापा दुराचाराः, एतेषु समा राग-द्वेषादिश्रन्या बुद्धिर्यस्य स तु विशिष्टः ॥ ९ ॥ एवं योगारूढस्य लक्षणमुक्त्वेदानीं तस्य साङ्गं योगं विधत्ते । योगीत्यादिना स योगी परमो मत इत्यन्तेन यन्थेन । योगीति । योगी योगारूढः आत्मानं मनो युञ्जीत समाहितं कुर्यात् । सततं निर-न्तरं रहस्येकान्ते स्थितः सन्नेकाकी सङ्गरान्यः, यतं संयतं चित्तमात्मा देहश्च यस्य, निराशीर्निराकाङ्को निराहारो वा, अप-रिग्रहः परिग्रहरान्यश्च ॥ १० ॥ आसननियमं दर्शयन्नाह । शुचाविति द्वाभ्याम् । शुद्धे स्थाने आत्मनः स्वस्यासनं स्थाप-योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहिस स्थितः ॥ एकाकी यतिचत्तात्मा निराशीरपरिग्रहः॥ १०॥ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः॥ नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्॥११॥ तत्रैकायं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ॥ उपविश्यासने युञ्जायोगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ समं कायशिरोयीवं धारयन्नचलं स्थिरः ॥ संप्रेक्ष्य नासिकायं खं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३॥ यित्वा। कीदृशम्। स्थिरमचलम्। नातिचोन्नतं न चातिनीचं च। चैलं वस्त्रमजिनं ज्याघादिचर्म चैलाजिने कुशेभ्य उत्तरे यस्मिन् । कुशानामुपरि चर्म तदुपरि वस्त्रमास्तीर्येत्यर्थः ॥ ११ ॥ तत्रेति । तत्र तस्मिन्नासने उपविश्य एकाग्रं विक्षेपरिहतं मनः कृत्वा योगं युङ्यादभ्यसेत् । यताः संयताश्चित्तस्येन्द्रियाणां च किया यस्यात्मनो मनसो विशुद्धये उपशान्तये ॥ १२॥ चित्तैकाष्ट्योपयोगिनीं देहादिधारणां दर्शयन्नाह । सममिति द्वाभ्याम् । काय इति देहमध्यभागो विवक्षितः । कायश्च शिरश्च

भ०गीता ॥ ३७॥

ग्रीवा च कायशिरोग्रीवं मूलाधारादारभ्य मूर्धाग्रपर्यन्तं सममवकं निश्चलं धारयन् स्थिरः। दृढप्रयत्नो भूत्वेत्यर्थः। स्वकीयं नासिकाग्रं संप्रेक्ष्य च। अर्धनिमीलितनेत्र इत्यर्थः। इतस्ततो दिशश्चानवलोकयन्नासीतेत्युत्तरेणान्वयः॥ १३॥ प्रशान्ति। प्रशान्त आत्मा चित्तं यस्य, विगता भीर्भयं यस्य, ब्रह्मचारित्रते ब्रह्मचर्ये स्थितः सन्मनः संयम्य प्रत्याहृत्य मय्येव चित्तं यस्य, अहमेव परः पुरुषार्थो यस्य स मत्परः एवंयुक्तो भूत्वा आसीत तिष्ठेत्॥ १४॥ योगाभ्यासफलमाह। युंजन्नेविति। एवमुक्तप्रकारेण सदात्मानं मनो युञ्जन्समाहितं कुर्वन्नियतं निरुद्धं मानसं चित्तं यस्य सः। शान्ति संसारोपरतिं प्राप्नोति।

प्रशान्तात्मा विगतभित्रह्मचारित्रते स्थितः॥मनः संयम्य मिचतो युक्त आसीत मत्परः॥१४॥ युअन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः॥ शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छिति॥१५॥ नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः॥ न चातिस्वप्तशीलस्य जायतो नैव चार्जुन॥१६॥ युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु॥ युक्तस्वप्तावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥

कथंभूताम् । निर्वाणं परमं प्राप्यं यस्यां तां मत्संस्थां मद्रूपेणावस्थितिम् ॥ १५ ॥ योगाभ्यासनिष्ठस्याहारादिनियममाह । नेति द्वाभ्याम् । अत्यन्तमधिकं भुञ्जानस्य । एकान्तमत्यन्तमभुञ्जानस्यापि योगः समाधिर्न भवति । तथाऽतिनिद्राशीलस्यातिजा- य्रतश्च योगो नैवास्ति ॥ १६ ॥ तर्हि कथंभूतस्य योगो भवतीत्यत आह । युक्तेति । युक्तो नियत आहारो विहारश्च गतिर्यस्य, कर्मसु कार्येषु युक्ता नियतेव चेष्टा यस्य, युक्तो नियतौ स्वमावबोधौ निद्राजागरी यस्य तस्य दुःखनिवर्तको योगो भवति

श्रीधरी०

अ० ६

11 29 11

सिद्ध्यति॥ १७॥ कदा निष्पन्नयोगः पुरुषो भवतीत्यपेक्षायामाह । यदेति । विनियतं विशेषेण निरुद्धं सिच्चत्तमात्मन्येव यदा निश्चलं तिष्ठति । किंच सर्वकामेभ्य ऐहिकामुष्मिकभोगेभ्यो विगततृष्णो भवति तदा प्राप्तयोग इत्युच्यते ॥ १८॥ आत्मैकाकारतयाऽवस्थितस्य चित्तस्योपमानमाह । यथेति । वातरान्ये देरो स्थितो दीपो यथा नेङ्गते न विचलति सा उपमा दृष्टान्तः। कस्य आत्मविषयं योगं युञ्जतोऽभ्यसतो योगिनो यतं नियतं चित्तं यस्य निष्कम्पतया प्रकाशकतया चञ्चलं यचित्तं तद्वत्तिष्ठतीत्यर्थः ॥ १९ ॥ यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डवेत्यादौ कर्मेव योगशब्देनोक्तं, नात्यश्चतस्तु योगोस्ती-यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ॥ निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता॥ योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥ यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ॥ यत्र चैवात्मनात्मानं परयत्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ त्यादौ तु समाधिर्योगशब्देनोक्तः। तत्र मुख्यो योगः क इत्यपेक्षायां समाधिमेव स्वरूपतः फलतश्च लक्षयन्स एव मुख्यो योग इत्याह । यत्रेति साधैंस्त्रिभिः । यत्र यस्मिन्नवस्थाविशेषे योगाभ्यासेन निरुद्धं चित्तमुपरतं भवतीति योगस्य स्वरूप-लक्षणमुक्तम्। तथाच पातञ्जलं सूत्रम् 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' इति । इष्टप्राप्तिलक्षणेन फलेन तमेव लक्षयति । यत्र च यस्मिन्नवस्थाविशेषे आत्मना शुद्धेन मनसात्मानमेव पश्यति न तु देहादि पश्यंश्वात्मन्येव तुष्यति न तु विषयेषु। यत्रेत्यादीनां यच्छब्दानां तं योगसंज्ञितं विद्यादिति चतुर्थेनान्वयः ॥ २०॥

भ० गीता ॥ ३८॥ आत्मन्येव तोषे हेतुमाह । सुखमिति । यत्र यस्मिन्नवस्थाविशेषे यत्तिकमिप निरितशयमात्यन्तिकं नित्यं सुखं वेति । नतु तदाविषयेन्द्रियसंबन्धाभावात्कुतः सुखं स्यात्तत्राह । अतीन्द्रियं विषयेन्द्रियसंबन्धातीतम् । केवलं बुद्धयेवात्माकारतया मान्ह्यम् । अत एव च यत्र स्थितः संस्तत्त्वत आत्मस्वरूपान्नेव चलित् ॥ २१ ॥ अचलत्वमेवोपपादयति । यमिति । यमात्मसु- खरूपलाभं लब्ध्वा ततोऽधिकमपरं लाभं न मन्यते न चिन्तयित तस्येव निरितशयसुखत्वात्, यस्मिश्च स्थितो महतापि शी- तोष्णादिदुःखेन न विचाल्यते नाभिभूयते । एतेनेष्टनिवृत्तिफलेनापि योगलक्षणमुक्तं द्रष्टव्यम् ॥ २२ ॥ य एवंभूतोऽवस्था-

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्वुद्धियाद्यम्तीन्द्रियम् ॥ वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलित तत्त्वतः ॥२१॥ यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ॥ यस्मिस्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥२२॥ तं विचादुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ॥ स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा॥२३॥

विशेषस्तमाह । तिमत्यर्धेन । दुःखशब्देन दुःखिमिश्रितत्वाद्वैषयिकं सुखमिप गृह्यते । दुःखस्य संयोगेन स्पर्शमात्रेणापि वियोगो यिसंमस्तमवस्थाविशेषं योगसंज्ञितं योगशब्दवाच्यं जानीयात् । परमात्मना क्षेत्रज्ञस्य योजनं योगः । यद्वा दुःखसंयोगेन वियोग एव शूरे कातरशब्दविहरुद्धलक्षणया योग उच्यते । कर्मणि तु योगशब्दस्तदुपायत्वादौपचारिक एवेति भावः । यस्मादेवं महाफलो योगस्तस्मात्स एव यलतोऽभ्यसनीय इत्याह । स इति सार्धेन । स यो निश्चयेन शास्त्राचार्योपदेशजिनितेन योक्तव्योऽभ्यसनीयः । यद्यपि शीघं न सिद्ध्यित तथाप्यनिर्विण्णेन निर्वेदरिहतेन चेतसा योक्तव्यः । दुःखबुद्धा प्रयत्न-

श्रीधरी०

अ० इ

11 36 11

दौथिल्यं निर्वेदः ॥ २३ ॥ किंच संकल्पेति । संकल्पात्प्रभवो येषां तान्योगप्रतिकूलान्सर्वान्कामानशेषतः सवासनांस्त्यक्त्वा मनसैव विषयदोषद्शिंना सर्वतः प्रसरन्तमिन्द्रियसमूहं विशेषेण नियम्य योगो योक्तव्य इति पूर्वेणान्वयः ॥ २४ ॥ यदि तु प्राक्तनकर्मसंस्कारेण मनो विचलेत्तर्हि धारणया स्थिरीकुर्यादित्याह । शनैरिति । धृतिर्धारणा तया गृहीतया वशीकृतया बुद्धात्मसंस्थामात्मन्येव सम्यक् स्थितं निश्चलं मनः कृत्वोपरमेत् । तच्च शनैःशनैरभ्यासऋमेण न तु सहसा । उपरमस्वरूप-माह । न किंचिद्पि चिन्तयत् । निश्चले मनिस स्वयमेव प्रकाशमानपरमानन्दस्वरूपो भूत्वात्मध्यानादपि न निवर्ततेत्यर्थः संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्तवा सर्वानशेषतः ॥ मनसैवेन्द्रियप्रामं विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥ रानैः रानैरुपरमेहुद्या धृतियहीतया ॥ आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद्पि चिन्तयेतु ॥२५॥ यतो यतो निश्चरति मनश्चश्रलमस्थिरम् ॥ ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेतु ॥ २६ ॥ प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम् ॥ उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥ ॥ २५॥ एवमपि रजोगुणवशाद्यदि मनः प्रचलेत्तर्हि पुनः प्रत्याहारेण वशीकुर्यादित्याह । यत इति । स्वभावतश्चन्नलं धार्य-माणमप्यस्थिरं मनो यं यं विषयं प्रति निर्गच्छति ततस्ततः प्रत्याहृत्यात्मन्येव स्थिरं कुर्यात् ॥२६॥ एवं प्रत्याहारादिभिः पुनः माणमप्यस्थिरं मनो यं यं विषयं प्रति निर्गच्छित ततस्ततः प्रत्याहृत्यात्मन्येव स्थिरं कुर्यात् ॥२६॥ एवं प्रत्याहारादिभिः पुनः पुनर्मनो वशीकुर्वन्तं रजोगुणक्षये सित योगसुखं प्राप्तोतीत्याह। प्रशान्तमनसिति। एवमुक्तेन प्रकारेण शान्तं रजो यस्य तम्। अत एव प्रशान्तं मनो यस्य तमेनं निष्कल्मषं ब्रह्मत्वं प्राप्तं योगिनमुत्तमं सुखं समाधिसुखं स्वयमेवोपैति प्राप्नोति ॥ २७॥

भ०गीता

ततश्च कृतार्थो भवतीत्याह । युञ्जन्निति । एवमनेन प्रकारेण सर्वदात्मानं मनो युञ्जन्वशीकुर्वन्विशेषेण सर्वात्मना गतं कल्मषं यस्य स योगी सुखेनानायासेन ब्रह्मणः संस्पर्शोऽविद्यानिवर्तकः साक्षात्कारस्तदेवात्यन्तं सर्वोत्तमं सुखमश्चते । जीवन्मुक्तो भ-वतीत्यर्थः ॥ २८ ॥ ब्रह्मसाक्षात्कारमेव दर्शयति । सर्वभूतस्थमिति । योगेनाभ्यस्यमानेन युक्तात्मा समाहितचित्तः सर्वत्र समं ब्रह्मैव पश्यतीति समदर्शनः । स्वमात्मानमविद्याकृतदेहादिपरिच्छेदशून्यं सर्वभूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेष्ववस्थितं पश्यति । तानि चात्मन्यभेदेन पश्यति ॥ २९ ॥ एवंभूतात्मज्ञानस्य सर्वभूतात्मतया मदुपासनं मुख्यं कारणमित्याह । य इति । मां

यु अन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ॥ सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्रुते ॥ २८ ॥ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिनि ॥ ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥ यो मां पर्यित सर्वत्र सर्वं च मिय पर्यित॥ तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्याति॥३०॥ सर्वभूतिस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ॥ सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते॥३१॥

परमेश्वरं सर्वत्र भूतमात्रे यः परयति, सर्वे च प्राणिमात्रं मिय यः परयति तस्याहं न प्रणरयाम्यदृश्यो न भवामि, स च ममा-दृश्यो न भवति । प्रत्यक्षो भूत्वा कृपादृष्ट्या तं विलोक्यानुगृह्णामीत्यर्थः ॥ ३० ॥ न चैवंभूतो विधिकिंकरः स्यादित्याह । सर्वभूतस्थितमिति । सर्वेषु भूतेषु स्थितं मामभेदमास्थित आश्रितो यो भजित स योगी ज्ञानी सन्सर्वथा कर्मत्यागेनापि वर्त-मानो मय्येव वर्तते मुच्यते न तु भ्वर्यतीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

श्रीधरी०

अ० ६

113911

एवं च मां भजतां योगिनां मध्ये सर्वभूतानुकम्पी श्रेष्ठ इत्याह । आत्मौपम्येनेति । आत्मौपम्येन स्वसाद्दयेन यथा मम सुखं प्रियं दुःखं चाप्रियं तथान्येषामपीति सर्वत्र समं पश्यन् सुखमेव सर्वेषां यो वाञ्छति नतु कस्यापि दुःखं स योगी श्रेष्ठो ममाभि-मत इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ उक्तलक्षणस्य योगस्यासंभवं मन्वानोऽर्जुन उवाच । योऽयमिति । साम्येन मनसो लयविक्षेपशून्यतया केवलात्माकारावस्थानेन योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त एतस्य योगस्य स्थिरां दीर्घकालं स्थितिं न पर्यामि । मनसश्चंचलत्वात् आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यित योऽर्जुन ॥ सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ ॥ अर्जुन उवाच ॥ ॥ योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ॥ एतस्याहं न पर्यामि चञ्चलत्वात्स्थितं स्थिराम् ॥ ३३॥ चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमा-थि बलवदृढम् ॥ तस्याहं नियहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्॥ ३४ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ असंशयं महाबाहो मनो दुर्नियहं चलम्॥ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते॥ ३५॥ ॥ ३३ ॥ एतत्स्फुटयति । चञ्चलमिति । चञ्चलं स्वभावेनैव चप्लम् । किंच प्रमाथि प्रमथनशीलं देहेन्द्रियक्षोभकमित्यर्थः । किंच बलविद्यारेणापि जेतुमशक्यम् । किंच दृढं विषयवासनानुबद्धतया दुर्भेद्यम् । अतो यथाकाशे दोधूयमानस्य वायोः कुम्भादिषु निरोधनमद्याक्यं, तथा तस्य मनसोऽपि निग्रहं निरोधं सुदुष्करं सर्वथा कर्तुमद्यक्यं मन्ये ॥ ३४ ॥ तदुक्तं चक्रल-त्वादिकमङ्गीकृत्यैव मनोनिम्रहोपायं श्रीभगवानुवाच । असंशयमिति । चञ्चलत्वादिना मनो निरोद्धमशक्यमिति यद्वदिस

भ० गीता ॥ ४० ॥ एति ज्ञःसंशयमेव, तथापि तु विषयाचिन्तनपूर्वकमभ्यासेन परमात्माकारप्रत्ययया वृत्त्या विषयवैतृष्ण्येन च गृह्यते निगृह्यते । अभ्यासेन लयप्रतिबन्धाद्वेराग्येण च विक्षेपप्रतिबन्धादुपरतवृत्तिकं सत्परमात्माकारेण परिणतं तिष्ठतीत्यर्थः। तदुक्तं योगशास्त्रे— 'मनसो वृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः। या संप्रज्ञातनामासो समाधिरभिधीयते' इति ॥ ३५ ॥ एतावांस्त्विह निश्चय इत्याह । असंयतात्मनेति । असंयतात्मा उक्तप्रकारेणाभ्यासवैराग्याभ्यामसंयत आत्मा चित्तं यस्य तेन पुरुषेणायं योगो दुष्प्रापः प्राप्तुमशक्यः। अभ्यासवैराग्याभ्यां वश्यो वशवर्ती आत्मा चित्तं यस्य तेन पुरुषेण पुनश्चानेनेवोपायेन प्रयत्नं कुर्वता

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मितः ॥ वर्यात्मना तु यतता शक्योऽवाष्ट्रमुपायतः ॥ ३६ ॥ अर्जुन उवाच ॥ ॥ अयितः श्रद्धयोपेतो योगाचिलितमानसः ॥ अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गितं कृष्ण गच्छिति ॥३७॥ किच्ह्योभयविश्रष्टिरिछन्नाश्रमिव नर्यति ॥ अप्रतिष्ठो महाबाहो विमृदो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥

योगः प्राप्तुं शक्यः ॥ ३६ ॥ अभ्यासवैराग्याभावेन कथंचिदप्राप्तसम्यग्ज्ञानः किं फलमाप्तोतीत्यर्जुन उवाच । अयितरिति। प्रथमं श्रद्धोपेत एव योगे प्रवृत्तः न तु मिथ्याचारतया ततः परंतु अयितर्न सम्यग्यतते । शिथिलाभ्यास इत्यर्थः । तथा योगाचिलितं मानसं विषयप्रवणं चित्तं यस्य । मन्द्वैराग्य इत्यर्थः । एवमभ्यासवैराग्यशैथिल्याद्योगस्य संसिद्धिं फलं ज्ञानमप्राप्य कां गितं प्राप्तोति ॥ ३७ ॥ प्रश्लाभिप्रायं विवृणोति । किचिदिति । कर्मणामीश्वरापितत्वादननुष्ठानाच्च न तावत्कर्मफलं स्वर्गीदिकं प्राप्तोति, योगानिष्यत्तेश्च न मोक्षं प्राप्तोति, एवसुभयसमाद्धष्टोऽप्रतिष्ठो निराश्रयः, अतएव ब्रह्मणः प्राप्त्युपाये पथि

श्रीधरी०

अ० ६

H 80 H

मार्गे विमृदः सन्किचित्किं न नर्यति किंवा नर्यतीत्यर्थः । नारो हष्टान्तः-यथा छिन्नमभ्यं पूर्वस्मादभाद्विश्ठिष्टमभ्यान्तरं 🎉 चापासं सन्मध्य एव विलीयते तद्वदित्यर्थः ॥ ३८ ॥ त्वयैव सर्वज्ञेनायं मम संदेहो निरसनीयः त्वत्तोऽन्यस्त्वेतत्संदेहनिव-र्तको नास्तीत्याह । एतन्म इति । एतत् एनम् । छेत्ता निवर्तकः । स्पष्टमन्यत् ॥ ३९ ॥ अत्रोत्तरं श्रीभगवानुवाच । पार्थेति साधैंश्रतुर्भिः। इह लोके नारा उभयभ्रंशात्पातित्यम्, अमुत्र परलोके नाशो नरकप्राप्तिः, तदुभयं तस्य नास्त्येव। यतः एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमईस्यशेषतः ॥ त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नह्युपपद्यते ॥३९॥ ा। श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ॥ नाहि कल्याणकुत्कश्चिद्द्रगीतं तात गच्छति ॥ ४० ॥ प्राप्य पुण्यकुताँ होकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ॥ शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्॥ एति दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदशम्॥ ४२॥ कल्याणकृच्छुभकारी कश्चिदिप दुर्गतिं न गच्छति। अयं च शुभकारी श्रद्धया योगे प्रवृत्तत्वात्। तातेति लोकरीत्योपलाल-यन्संबोधयति ॥ ४० ॥ तर्हि किमसौ प्राप्तोतीत्यपेक्षायामाह । प्राप्येति । पुण्यकारिणामश्वमेधादियाजिनां लोकान्प्राप्य तत्र शाश्वतीः समाः बहून्संवत्सरानुषित्वा वाससुखमनुभूय ग्रुचीनां सदाचाराणां श्रीमतां धनिनां गेहे स योगभ्यष्टो जन्म प्राप्नोति ॥ ४१॥ अल्पकालाभ्यस्तयोगभ्रंशे गतिरियमुक्ता, चिराभ्यस्तयोगभ्रंशे तु पक्षान्तरमाह । अथेति । योगनिष्ठानां धीमतां

भ० गीता ॥ ४१ ॥

ज्ञानिनामेव कुले जायते न तु पूर्वोक्तानामनारूढयोगानां कुले जायते। एतज्जन्म स्तौति। ईदृशं यज्जन्म एतद्धि लोके दुर्ल-भतरम्, मोक्षहेतुत्वात् ॥ ४२ ॥ ततः किमत आह । तत्रेति सार्धेन । तत्र द्विःप्रकारेऽपि जन्मिन पूर्वदेहे भवं पौर्वदेहिकं तमेव ब्रह्मविषयया बुद्ध्या संयोगं लभते। ततश्च भूयोऽधिकं संसिद्धौ मोक्षे प्रयत्नं करोति॥ ४३ ॥ तत्र हेतुः—पूर्वेति । तेनैव पूर्वदेहकृताभ्यासेनावशोऽपि कुतश्चिदन्तरायादिनच्छन्नपि संह्वियते। विषयेभ्यः परावर्त्य ब्रह्मिनष्टः क्रियते। तदेवं पूर्वाभ्यास्तवशोन प्रयत्नं कुर्वञ्शनैर्मुच्यत इतीममर्थं केमुत्यन्यायेन स्फुटयति। जिज्ञासुरिति सार्धेन। योगस्य स्वरूपं जिज्ञासुरेव केवलं

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्॥ यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ ४३॥ पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः॥ जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४॥ प्रयत्नाचतमानस्तु योगी संशुद्धिकिल्बिषः॥ अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥४५॥ तपिस्वभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः॥कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥४६॥

न तु प्राप्तयोगः । एवंभूतो योगे प्रविष्टमात्रोऽपि पापवशाद्योगभ्रष्टोऽपि शब्दब्रह्म वेदमतिवर्तते । वेदोक्तकर्मफलान्यतिक्रा-मित । तेभ्योऽधिकं फलं प्राप्य मुच्यत इत्यर्थः ॥ ४४ ॥ यदैवं मन्दप्रयत्नोऽपि योगी परां गितं याति तदा यस्तु योगी प्रय-लादुत्तरोत्तरमधिकं योगे यतमानो यत्नं कुर्वन्योगेनैव संशुद्धिकिल्बिषो विधूतपापः सोऽनेकेषु जन्मसूपिचतेन योगेन संसिद्धः सम्यग्ज्ञानी भूत्या ततः श्रेष्ठां गितं यातीति किंवक्तव्यमित्यर्थः ॥ ४५ ॥ यस्मादेवं तस्मात् । तपस्विभ्य इति । कुच्छ्चान्द्रा- श्रीधरी०

अ० ६

11 88 11

यणादितपोनिष्ठभ्योऽपि, ज्ञानिभ्यः शास्त्रज्ञानवन्त्र्योऽपि, कर्मिभ्य इष्टापूर्तादिकर्मकारिभ्योऽपि योगी श्रेष्ठोऽभिमतः, तस्मात्त्वं योगी भव ॥ ४६ ॥ योगिनामपि यमनियमादिपराणां मध्ये मद्भक्तः श्रेष्ठ इत्याह । योगिनामिति । मद्गतेन मय्यासक्तेनान्त-रात्मना मनसा यो मां परमेश्वरं वासुदेवं श्रद्धायुक्तः सन्भजते स योगयुक्तेषु श्रेष्ठो मम संमतः। अतो मद्भक्तो भवेति भावः ॥ ४७॥ आत्मयोगमवोचद्यो भक्तियोगशिरोमणिम्। तं वन्दे परमानन्दं माधवं भक्तशेवधिम् ॥ १ ॥ इति सुबोधिन्यां टीकायां पष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ ॥ विज्ञेयमात्मनस्तत्त्वं सयोगं समुदाहृतम् । भजनीयमथेदानीमैश्वरं रूपमीर्यते ॥१॥ पूर्वाध्या-योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना॥ श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ १७॥ इति श्रीमद्भगवद्गीता०अभ्यासयोगो नाम षष्टोऽध्यायः ॥६॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ मय्यास-क्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ॥ असंशयं समयं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १ ॥ ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वक्ष्याम्यशेषतः ॥ यज्ज्ञात्वा नेह भृयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ यान्ते मद्गतेनान्तरात्मना यो मां भजति स मे युक्ततमो मत इत्युक्तं, तत्र की दशस्त्वं यस्य भक्तिः कर्तव्येत्यपेक्षायां स्वस्वरूपं निरूपयिष्यञ्श्रीभगवानुवाच । मय्यासक्तमना इति । मयि परमेश्वरे आसक्तमभिनिविष्टं मनो यस्य सः । मदाश्रयोऽहमेवा-श्रयो यस्यानन्यशरणः सन्योगं युञ्जन्नभ्यसन् असंशयं यथा भवत्येवं मां समग्रं विभूतिबलैश्वर्यादिसहितं यथा ज्ञास्यसि तिद्दं मया वक्ष्यमाणं श्रणु ॥ १ ॥ वक्ष्यमाणं स्तौति । ज्ञानमिति । ज्ञानं शास्त्रीयं विज्ञानमनुभवस्तत्सिहतम्। इदं मिद्धिषयम्।

अशेषतः साकल्येन वक्ष्यामि । यज्ज्ञात्वेह श्रेयोमार्गे वर्तमानस्य पुनरन्यज्ज्ञातव्यमविशष्टं न भवति । तेनैव कृतार्थो भवती-त्यर्थः ॥ २ ॥ मद्भक्तिं विना तु मञ्ज्ञानं दुर्लभमित्याह । मनुष्याणामिति । असंख्यातानां जीवानां मध्ये मनुष्यव्यतिरिक्तानां श्रेयसि प्रवृत्तिरेव नास्ति, मनुष्याणां तु सहस्रेषु मध्ये कश्चिदेव प्रकृष्टपुण्यवशात्सिद्धये आत्मज्ञानाय प्रयतते, प्रयत्नं कुर्वता-मपि सहस्रेषु कश्चिदेव प्रकृष्टपुण्यवशादात्मानं वेत्ति, तादृशानां चात्मज्ञानसिद्धानां सहस्रेषु कश्चिदेव मां परमात्मानं मत्प्रसा-देन तत्त्वतो वेत्ति, तदेवमतिदुर्लभमपि मज्ज्ञानं तुभ्यमहं वक्ष्यामीत्यर्थः ॥ ३ ॥ एवं श्रोतारमभिमुखीकृत्येदानीं प्रकृतिद्वारा सृष्ट्यादिकर्तृत्वेनेश्वरतत्त्वं प्रतिज्ञातं निरूपियण्यन्परापरभेदेन प्रकृतिद्वयमाह । भूमिरिति द्वाभ्याम् । भूम्यादिशब्दैः पञ्चग-मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चियतति सिद्धये ॥ यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३॥

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च॥ अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥ ४॥ न्धादितन्मात्राप्युच्यन्ते । मनःशब्देन तत्कारणभूतोऽहंकारः, बुद्धिशब्देन तत्कारणभूतं महत्तत्त्वं, अहंकारशब्देन तत्कारणम-विद्येत्येवमष्ट्रधा भिन्ना । यद्वा भूम्यादिशब्दैः पञ्चमहाभूतानि सूक्ष्मैः सहैकीकृत्य गृह्यन्ते, अहंकारशब्देनैवाहंकारस्तेनैव तत्का-र्याणीन्द्रियाण्यपि गृह्यन्ते, बुद्धिरिति महत्तत्त्वं, मनःशब्देन मनसैवोन्नेयमव्यक्तरूपं प्रधानमित्यनेन प्रकारेण मे प्रकृतिर्मा-याख्या शक्तिरष्टधा भिन्ना विभागं प्राप्ता । चतुर्विशतिभेदभिन्नाप्यष्टस्वेवान्तर्भावविवक्षयाष्टधा भिन्नेत्युक्तम् । तथाच वक्ष्यमा-

श्रीधरी०

अ० ७

णक्षेत्राध्याये इमामेव प्रकृतिं चतुर्विशतितत्त्वात्मना प्रपञ्चियिष्यति-'महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेवच । इन्द्रियाणि दरीकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः' इति ॥ ४॥

अपरामिमां प्रकृतिमुपसंहरन्परां प्रकृतिमाह । अपरेति । अष्टधोक्ता या प्रकृतिरियमपरा निकृष्टा जडत्वात्परार्थत्वाच, इतः सकाशात्परां प्रकृष्टामन्यां जीवस्वरूपां मे प्रकृतिं विद्धि जानीहि । परत्वे हेतुः -यया चेतनया क्षेत्रज्ञरूपया स्वकर्मद्वारेणेदं जग-द्धार्यते ॥५॥ अनयोः प्रकृतित्वं दर्शयन्स्वस्य तद्वारा सृष्ट्यादिकारणत्वमाह । एतदिति । एते क्षेत्रक्षेत्रज्ञरूपे प्रकृती योनी कार-णभूते येषां तान्येतद्योनीनि स्थावरजंगमात्मकानि सूर्वाणि भूतानीत्युपधारय बुद्ध्यस्व । तत्र जडा प्रकृतिर्देहरूपेण परिणमते। चेतना तु मदंशभूता भोकृत्वेन देहेषु प्रविश्य स्वकर्मणा तानि धारयति,ते च मदीये प्रकृती मत्तः संभूते। अतोऽहमेव कृत्स्न-अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ॥ जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५॥ एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ॥ अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६॥ मत्तः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धनंजय।। मिय सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव ॥ ७॥ रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभाऽस्मि शशिसूर्ययोः ॥ प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८॥ स्य सप्रकृतिकस्य जगतः प्रभवः प्रकर्षेण भवत्यस्मादिति प्रभवः। परं कारणमहमित्यर्थः। तथा प्रलीयतेऽनेनेति प्रलयः संहर्ता-प्यहमेवेति भावः॥६॥ यस्मादेवं तस्मात्।मत्त इति ।मत्तः सकाशात्परतरं श्रेष्ठं जगतः सृष्टिसंहारयोः स्वतन्त्रं कारणं किंचि-दपि नास्ति। स्थितिहेतुरप्यहमेवेत्याह। मयीति। मयि सर्वमिदं जगत्प्रोतं प्रथितं आश्रितमित्यर्थः। दृष्टान्तः स्पष्टः॥७॥ जगतः स्थितिहेत्त्वं प्रपञ्चयति । रसोऽहमिति पंचिभः। अप्सु रसोऽहं । रसतन्मात्ररूपया विभूत्या तदाश्रयत्वेनाप्सु स्थितोऽहमित्यर्थः।

तथा शक्तिसूर्ययोः प्रभास्मि।चंद्रेऽर्के च प्रकाशरूपया विभूत्या तदाश्रयत्वेन स्थितोऽहमित्यर्थः। एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्।सर्वेषु वेदेषु वैखरीरूपेषु तन्मूलभूतः प्रणव ओंकारोऽस्मि। खे आकाशे शब्दतन्मात्ररूपोऽस्मि। नृषु पुरुषेषु पोरुषमुद्यमोऽस्मि। उद्यमे हि पुरुषास्तिष्ठन्ति ॥८॥ किं च पुण्य इति । पुण्योऽविकृतो गन्धः । गन्धतन्मात्रं पृथिन्या आश्रयभूतमहमित्यर्थः । यद्वा विभू-तिरूपेणाश्रयत्वस्य विवक्षितत्वात्सुरिभगन्धस्यैवोत्कृष्टतया विभूतित्वात्पुण्यो गन्ध इत्युक्तम् । तथा विभावसावद्गौ यत्तेजः सह-जा दीप्तिस्तदहम् । सर्वभूतेषु जीवनं प्राणधारणमायुरहमित्यर्थः । तपस्विषु वानप्रस्थादिषु द्वन्द्वसहनरूपं तपोऽस्मि ॥ ९ ॥ पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ॥ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९॥ बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ॥ बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजिस्तामहम् ॥१०॥

बलं बलवतामसि कामरागविवार्जितम् ॥ धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥ किं च। बीजमिति। सर्वेषां चराचराणां भूतानां बीजं सजातीयकार्योत्पादनसामध्यं सनातनं नित्यमुत्तरोत्तरसर्वकार्येष्वनुस्यूतं तदेव बीजं मद्विभूतिं विद्धि न तु प्रतिव्यक्ति विनश्यत् । तथा बुद्धिमतां बुद्धिः प्रज्ञाहमस्मि । तेजस्विनां तेजः प्रागरभ्यम- हम् ॥१०॥ किं च। बलमिति। कामोऽप्राप्ते वस्तुन्यभिलाषो राजसः, रागः पुनरभिलिषतेऽर्थे प्राप्तेऽपि पुनरिवकेऽर्थे चित्तरञ्ज- नात्मकस्तृष्णापरपर्यायस्तामसस्ताभ्यां विवर्जितं बलवतां बलमस्मि । सात्विकं स्वधर्मानुष्ठानसामर्थ्यमहिमत्यर्थः । स्वधर्मणावि-

श्रीधरी० अ० ७

॥ ४३

किं च । ये चेति। ये चान्येऽपि सात्विकाभावाः रामदमादयः राजसाश्च द्वेषदर्पादयः तामसाश्च शोकमोहादयः प्राणिनां स्वक-र्मवशाज्ञायन्ते तान्सर्वान्मत्त एव जातानिति विद्धि मदीयप्रकृतिगुणत्रयकार्यत्वात् एवमपि तेष्वहं न वर्ते। जीववत्तदधीनोऽहं न भवामीत्यर्थः । ते तु मदधीनाः सन्तो मिय वर्तन्त इत्यर्थः ॥१२॥ एवंभूतं त्वां परमेश्वरमयं जनः किमिति न जानातीत्यत आह । त्रिभिरिति । त्रिभिस्त्रिविधैरेभिः पूर्वोक्तैः गुणमयैः कामलोभादिभिर्गुणविकारैः भावैः स्वभावैमीहितमिदं जगत् अतो मां नाभिजानाति कथंभूतं। एभ्यो भावेभ्यः परं एभिरसंस्पृष्टम् । एतेषां नियन्तारमत एवाव्ययम् । निर्विकारमि-ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ॥ मत्त एवेति तान्विद्धिन त्वहं तेषु ते मिय ॥१२॥ त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्॥ मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्॥ १३॥ देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया॥ मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥ न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपचन्ते नराधमाः ॥ माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥१५॥ त्यर्थः ॥ १३ ॥ के तर्हि त्वां जानन्तीत्यत आह । दैवी हीति । दैवी अलौकिकी अत्यद्धतेत्यर्थः । गुणमयी सत्वादिगुणविका-रात्मिका मम परमेश्वरस्य राक्तिर्माया दुरत्यया दुस्तरा हि प्रसिद्धमेतत् तथापि ये मामेवेत्येवकारेणाव्यभिचारिण्या भक्तया प्रपद्यन्ते भजन्ति ते मायामेतां दुस्तरामपि तरन्ति। ततो मां जानन्तीति भावः॥ १४॥ किमिति तर्हि सर्वे त्वामेव न भजन्ति तत्राह । न मामिति । नरेषु येऽधमास्ते मां न प्रपद्यन्ते न भजन्ति अधमत्वे हेतुः । मूढा विवेकशून्याः तत्कुतः दुष्कृतिनः

स॰ गीता ॥ ४४ ॥ पापशीलाः अतो माययापहृतं निरस्तं शास्त्राचार्योपदेशाभ्यां जातमि ज्ञानं येषां ते तथा अत एव दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव चेत्यादिना वक्ष्यमाणमासुरं भावं स्वभावं प्राप्ताः सन्तो न मां भजन्ति ॥ १५ ॥ सुकृतिनस्तु मां भजन्ति ते च सुकृततारतम्येन चतुर्विधा इत्याह । चतुर्विधा इति । पूर्वजन्मसु ये कृतपुण्या जनास्ते मां भजन्ति ते तु चतुर्विधाः आतों रोगाद्यभिभूतः स यदि पूर्व कृतपुण्यस्ति मां भजित अन्यथा धुद्रदेवताभजनेन संसरित एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् । जिज्ञासुरा-त्मज्ञानेच्छुः अर्थार्थी अत्र वा परत्र वा भोगसाधनभूतार्थिलिप्सुः ज्ञानी च आत्मवित्॥ १६ ॥ एतेषां मध्ये ज्ञानी श्रेष्ठ इत्याह।

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ॥ आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ॥ प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ॥आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुक्तमां गतिम्॥१८॥

तेषामिति । तेषां मध्ये ज्ञानी विशिष्टः तत्र हेतवः नित्ययुक्तः सदा मिन्निष्ठः एकस्मिन्मय्येव भक्तिर्यस्य सः ज्ञानिनो देहाद्य-भिमानाभावेन चित्तविक्षेपाभावान्नित्ययुक्तत्वमेकांतभिक्तित्वं च संभवित नान्यस्य अत एव हि तस्याहमत्यन्तं प्रियः स च मम तस्मादेतैर्नित्ययुक्तत्वादिभिश्चतुर्भिर्हेतुभिः स उत्तम इत्यर्थः ॥ १७ ॥ तिर्हे किमितरे त्रयस्त्वद्भक्ताः संसरिन्त निर्हे न-हीत्याह । उदारा इति । सर्वेऽप्येत उदारा महान्तः । मोक्षभाज एवेत्यर्थः । ज्ञानी पुनरात्मैवेति मे मतं निश्चयः हि यस्मात् स ज्ञानी युक्तात्मा मदेकचित्तः सन् न विद्यत उत्तमा यस्यास्तामनुक्तमां सर्वोत्तमां गितं मामेवास्थित आश्चितवान् मद्यति- श्रीधरी०

अ० ७

11 88 11

रिक्तमन्यत्फलं न मन्यत इत्यर्थः ॥ १८ ॥ एवंभूतो मद्भक्तोऽतिदुर्लभ इत्याह । बहूनामिति । बहूनां जन्मनां किंचित्किचि-त्युण्योपचयेनान्ते चरमे जन्मनि ज्ञानवान्सन्सर्वमिदं चराचरं वासुदेव एवेति सर्वात्मदृष्ट्या मां प्रपद्यते भजति अतः स महात्माऽप-रिच्छिन्नदृष्टिः सुदुर्लभः ॥ १९ ॥ तदेवं कामिनोऽपि सन्तः कामप्राप्तये परमेश्वरं मामेव भजन्ति ते कामान्प्राप्य शनैर्मुच्य-न्त इत्युक्तम् । ये त्वत्यन्तं राजसास्तामसाश्च कामाभिभूताः क्षुद्रदेवताः सेवन्ते ते संसरन्तीत्याह । कामैरितिचतुर्भिः । ये तु तैस्तैः पुत्रकीर्तिशत्रुजयादिविषयैः कामैरपहृतविवेकाः सन्तः अन्याः क्षुद्राः भूतप्रेतयक्षादिदेवता भजन्ति किं कृत्वा तत्त-बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ॥ वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥ कामैस्तेस्तेह्तज्ञानाः प्रपचन्तेऽन्यदेवताः॥ तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥२०॥ यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽर्चितुमिच्छति ॥तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्॥२१॥

देवताराधने यो यो नियम उपवासादिलक्षणसं तं नियमं स्वीकृत्य तत्रापि स्वकीयया प्रकृत्या पूर्वाभ्यासवासनया नियताः सन्तो देवताविशेषं भजन्ति ॥ २० ॥ यो यो यामिति । तेषां मध्ये यो यो भक्तः यां यां तनुं देवतारूपां मदीयामेव मूर्ति श्रद्धयाऽर्चितुमिच्छति प्रवर्तते तस्य तस्य भक्तस्य तत्तन्मूर्तिविषयां तामेव श्रद्धामचलां दृढामहमन्तर्यामी विद्धामि करोमि ॥२१॥ ततश्च । स तयेति। स भक्तस्या दृढया श्रद्धया तस्यास्तनोराराधनमीहते करोति ततश्च ये संकित्पताः कामास्तान्का-

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ॥ लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ २२॥

भ०गीता ॥ ४५॥

मान् ततो देवताविशेषाह्रभन्ते किं तु मयेव तत्तद्देवतान्तर्यामिणा विहितान्निर्मितान् हि स्फुटमेव तत्तद्देवतानामिण मदधी-नत्वान्मममूर्तित्वाच्चेत्यर्थः ॥ २२ ॥ तदेवं यद्यपि सर्वा अपि देवता ममेव मूर्तयः अतस्तदाराधनमिप वस्तुतो मदाराधनमेव तत्तत्फलदातापि चाहमेव तथापि साक्षान्मद्भक्तानां च तेषां फलवेषम्यं भवतीत्याह । अन्तवित्त्वति । अल्पमेधसां परिच्छि-न्नहृष्टीनां मया दत्तमपि तत्फलमन्तविद्वनाशि भवति तदेवाह देवान्यजन्तीति देवयजः ते देवानन्तवतो यान्ति मद्भक्तास्तु मामनाद्यं तं परमानंदं प्राप्नुवन्ति ॥ २३ ॥ ननु च समाने प्रयासे महति च फलविशेषे सित सर्वेऽपि किमिति देवतान्तरं

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ॥ देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ॥ परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥ नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ॥ मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥२५॥

हित्वा त्वामेव न भजन्ति तत्राह । अव्यक्तमिति । अव्यक्तं प्रपञ्चातीतं मां व्यक्तिं मनुष्यमत्स्यकूर्मादिभावं प्राप्तमल्पबुद्धयो मन्य-न्ते तत्र हेतुः मम परं भावं स्वरूपमजानन्तः कथंभूतम् अव्ययं नित्यं न विद्यत उत्तमो यस्मात्तं भावं अतो जगद्रक्षार्थं ठील-याविष्कृतनानाविशुद्धोर्जितसत्वमूर्तिं मां परमेश्वरं स्वकर्मनिर्मितभौतिकदेहं देवतान्तरसमं पद्मन्तो मन्दमतयो मां नातीवा-द्रियन्ते प्रत्युत क्षिप्रफलं देवतान्तरमेव भजन्ति ते चोक्तप्रकारेण अन्तवत्फलं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ २४ ॥ तेषां स्वाज्ञाने हेतुमाह । नाहमिति । सर्वस्य लोकस्य नाहं प्रकाशः प्रकटो न भवामि किं तु मद्यक्तानामेव यतो योगमायया समावृतः योगो युक्तिः श्रीधरी० अ० ७

118411

मदीयः कोप्यचिन्त्यप्रज्ञाविलासः स एव माया अघटमानघटनाचातुर्य अनया संछन्नः अत एव मत्स्वरूपज्ञाने मूढः सन्नयं लोकः अजमव्ययं च मां न जानाति ॥ २५ ॥ सर्वोत्तमं मत्स्वरूपमजानन्त इत्युक्तम् तदेव स्वस्य सर्वोत्तमत्वमनावृतज्ञानश-क्तित्वेन दर्शयन्नन्येषामज्ञानमेवाह । वेदेति । समतीतानि विनष्टानि वर्तमानानि भावीनि च त्रिकालवर्तीनि भूतानि स्थावर-जंगमानि सर्वाण्यहं वेद जानामि मायाश्रयत्वान्मम तस्याः स्वाश्रयन्यामोहकत्वाभावादितिप्रसिद्धम् । मां तु न कोपि वेत्ति मन्मायामोहितत्वात् । प्रसिद्धं हि लोके मायायाः स्वाश्रयाधीनत्वमन्यमोहकत्वं च ॥ २६ ॥ तदेवं मायाविषयत्वेन जीवानां वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ॥ भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ इच्छाद्रेषसमुत्थेन द्वंद्रमोहेन भारत॥ सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप॥ २७॥ येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ॥ ते द्वंद्रमोहनिर्मुक्ता भजनते मां दृढत्रताः॥२८॥ परमेश्वराज्ञानमुक्तम् तस्यैवाज्ञानस्य दृढत्वे कारणमाह । इच्छाद्वेषसमुत्थेनेति । सृज्यत इति सर्गः सर्गे स्थूलदेहोत्पत्तौ सत्यां तदनुकूल इच्छा तत्प्रतिकूले च द्वेषः ताभ्यां समुत्थः समुद्भतो यः शीतोष्णसुखदुःखादिद्वन्द्वनिमित्तो मोहो विवेकभंशः ते-न सर्वभूतानि संमोहं च अहमेव सुखी दुःखी चेति गाढतरमभिनिवेशं प्राप्नुवन्ति अतस्तानि मज्ज्ञानाभावान्न मां जानन्तीति भावः ॥ २७ ॥ कुतस्तर्हि केचन त्वां भजन्तो हर्यन्ते तत्राह । येषामिति । येषां तु पुण्याचरणशीलानां सर्वे प्रतिबन्धकं पापमन्तगतं नष्टम् ते द्वनद्वनिमित्तेन मोहेन निर्मुक्ताः दढत्रता एकान्तिनः सन्तो मां भजन्ते ॥ २८॥

एवं च मां भजन्तस्ते सर्व विज्ञेयं विज्ञाय कृतार्था भवन्तीत्याह । जरामरणेति। जरामरणयोर्निरासार्थं मामाश्रित्य ये प्रयतन्ते ते म० गीता श्रीधरी० तत्परं ब्रह्म विदुः कृत्स्त्रमध्यातमं च विदुः येन तत्प्राप्तव्यं तं देहादिव्यतिरिक्तं शुद्धमात्मानं च जानन्तीत्यर्थः । तत्साधनभूत-मखिलं सरहस्यं कर्म च जानन्ति ॥ २९ ॥ न चैवं भूतानां योगश्रंशशंकापीत्याह । साधिभूताधिदैवमिति । अधिभूतादि-अ० ८ शब्दानामर्थं भगवानेवानन्तराध्याये व्याख्यास्यति अधिभूतेनाधिदैवेन च सहाधियज्ञेन च सहितं ये मां भजन्ति ते युक्तचे-जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये॥ ते ब्रह्म तद्विदुः क्रत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥२९॥ साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ॥ प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्यु-क्तचेतसः॥३०॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः॥७॥ ॥ अर्जुन उवाच ॥ ॥ किं तद्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ॥ अधिभृतं च किं त्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १॥ तसः मय्यासक्तमनसः प्रयाणकालेऽपि मरणसमयेऽपि मां विदुर्जानन्ति न तु तदापि व्याकुलीभूय मां विस्मरन्ति अतो मद्भ-कानां न योगभ्रंशशंकेत्यर्थः ॥३०॥ कृष्णभक्तैरयलेन ब्रह्मज्ञानमवाप्यते । इति विज्ञानयोगाल्ये सप्तमे संप्रकाशितम् ॥१॥ इति सुबोधिन्यां टीकायां सप्तमः॥ ७॥ ॥ ब्रह्मकर्माधिभूतादि विदुः कृष्णैकचेतसः। इत्युक्तं ब्रह्मकर्मादि स्पष्टमप्टम उच्यते ॥१॥ पुर्वाच्यायान्ते भगवतोपक्षिप्तानां ब्रह्माध्यात्मादिसप्तानां पदार्थानां तत्त्वं जिज्ञासुरर्जुन उवाच । किं तद्वह्मेति द्वाभ्याम् ।

स्पष्टोर्थः ॥ १॥ किं च । अधियज्ञ इति । अत्र देहे यो यज्ञो वर्तते तस्मिन्कोऽधियज्ञः अतिष्ठाता प्रयोजकः फलदाता च क इत्यर्थः। स्वरूपं पृष्ट्वा अधिष्ठानप्रकारं पृच्छति कथं केन प्रकारेणासावस्मिन्देहे स्थितो यज्ञमधितिष्ठतीत्यर्थः। यज्ञप्रहणं सर्व-कर्मणामुपलक्षणार्थम् । अन्तकाले च नियतचित्तैः पुरुषैः कथं केनोपायेन ज्ञेयोऽसि ॥ २ ॥ प्रश्नक्रमेणोत्तरं श्रीभगवानुवाच । अक्षरमितित्रिभिः । न क्षरित न चलतीत्यक्षरम् ननु जीवोऽप्यक्षरस्तत्राह परमं यद्क्षरं जगतां मूलकारणं तद्वह्म 'एतद्वै तद-क्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति' इति श्रुतेः । स्वस्यैव ब्रह्मण एवांशतो जीवरूपेण भवनं स्वभावः स एवात्मानं देहमधिकृत्य अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ॥ प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मिभः ॥२॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ अक्षरं ब्रह्म परमं खभावोऽध्यात्ममुच्यते ॥ भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३॥ अधिभृतं क्षरो भावः पुरुपश्चाधिदैवतम् ॥ अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४॥ भोक्तवेन वर्तमानोऽध्यात्मशब्देनोच्यत इत्यर्थः । भूतानां जरायुजादीनां भाव उत्पत्तिः उद्भवश्च उत्कृष्टत्वेन भवनमुद्भवः आ-दित्याज्ञायते वृष्टिवृष्टेरत्रं ततः प्रजाः' इत्युक्तक्रमेण वृद्धिः तौ भूतभावौद्भवौ करोति यः विसर्गः देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागरूपो यज्ञः । सर्वकर्मणामुपलक्षणमेतत् स कर्मशब्दवाच्यः ॥ ३ ॥ किं च । अधिभूतमिति । क्षरो विनश्वरो भावो देहादिपदार्थो भूतं प्राणिमात्रमधिकृत्य भवतीत्यधिभूतमुच्यते । पुरुषो वैराजः सूर्यमण्डलमध्यवर्ती स्वांशभूतसर्वदेवतानामधिपतिर-

भ० गीता । ॥ ४१ ॥

धिदैवतमुच्यते अधिदैवतमधिष्ठात्री देवता 'स वैशरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्ततं इति श्रुतेः । अत्रास्मिन्देहेऽन्तर्यामित्वेन स्थितोऽहमेवाधियज्ञो यज्ञाधिष्ठात्री देवता यज्ञादिकर्मप्रवर्तकस्तत्फलदाता च कथ-मित्यस्योत्तरमनेनैवोक्तं द्रष्टव्यम् अन्तर्यामिणोऽसङ्गत्वादिभिर्गुणैर्जीववैलक्षण्येन देहान्तर्वर्तित्वस्य प्रसिद्धत्वात्।तथा च श्रुतिः। 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षंप रिषस्वजाते।तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति' इति । देहभृतां मध्ये श्रेष्ठ इति संबोधयन् त्वमप्येवंभूतमन्तर्यामिणं पराधीनस्वप्रवृत्तिनिवृत्त्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां बोद्धमईसीति सूचयित ॥ ४ ॥

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ॥ यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥५॥ यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ॥ तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥ तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध्य च ॥ मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवेष्यस्यसंशयः ॥ ७ ॥

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसीत्यनेन पृष्टमन्तकालज्ञानोपायं तत्फलं च दर्शयति। अन्तकाल इति। मामेवोक्तलक्षणमन्तर्यामि-रूपं परमेश्वरं स्मरन्देहं त्यक्त्वा यः प्रकर्षेणाचिंरादिमार्गेण याति स मद्भावं मद्रूपतां याति अत्र च संशयो नास्ति। स्मरणं ज्ञानोपायो मद्भावापत्तिश्च फलमित्यर्थः॥ ५॥ न केवलं मां स्मरन्मद्भावं प्राप्नोतीति नियमः किं तिर्हं। यं यमिति। यं यं भावं देवतान्तरं वाऽन्यमिप वाऽन्तकाले स्मरन्देहं त्यजित तं तमेव स्मर्यमाणं भावं प्राप्नोति अन्तकाले भाविवशेषस्मरणे हेतुः। सदेति। सर्वदा तस्य भावो भावनानुचिन्तनं तेन भावितो वासितिचत्तः॥ ६॥ तस्मादिति। यस्मात्पूर्ववासनैवा- श्रीधरी॰ अ॰ ८

118811

न्तकाले स्मृतिहेतुः न हि तदा विवशस्य स्मरणोद्यमः संभवित तस्मात्सर्वदा मामनुस्मरानुचिन्तय संततस्मरणं च चित्तशुद्धिं विना न भवित अतो युद्ध्य च युद्ध्यस्व । चित्तशुद्ध्यं युद्धादिकं स्वधमं चानुतिष्ठेत्यर्थः । एवं मय्यपितं मनः संकल्पात्मकं बुद्धिश्च व्यवसायात्मिका येन त्वया स त्वं मामेव प्राप्स्यिस असंशयः संशयोऽत्र नास्ति ॥ ७ ॥ संततस्मरणस्य चाभ्यासोऽ-न्तरंगसाधनमिति दशयत्राह । अभ्यासेति । अभ्यासः सजातीयप्रत्ययप्रवाहः स एव योग उपायस्तेन युक्तेनैकाग्रेण अत एव नान्यं विषयं गन्तुं शीलं यस्य तेन चेतसा दिव्यं द्योतनात्मकं परमं पुरुषं परमेश्वरमनुचिन्तयन् हे पार्थ तमेव यातीति ॥८॥

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ॥ परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥८॥ किवं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ॥ सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥९॥ प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ॥ श्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥१०॥

पुनरप्यनुचिन्तनाय पुरुषं विशिनष्टि । कविमितिद्वाभ्याम् । कविं सर्वज्ञम् सर्वविद्यानिर्मातारं पुराणमनादिसिद्धं अनुशासितारं नियन्तारं अणोः सूक्ष्मादप्यणीयांसमृतिसूक्ष्मम् आकाशकालदिग्भ्योऽप्यतिसूक्ष्मतरं सर्वस्य धातारं पोषकं अपिरिमितमहिमत्वादचिन्त्यरूपम् मलीमसयोर्मनोबुद्ध्योरगोचरं आदित्यवत्स्वपरप्रकाशात्मको वर्णः स्वरूपं यस्य तं तमसः प्रकृतेः परस्ताद्धर्तमानं 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्'इति श्रुतेः ॥ ९ ॥ सप्रपञ्चप्रकृतिं भित्त्वा यस्तिष्ठति एवं-

भ० गीता भूतं पुरुषमंतकाले भक्तियुक्तो निश्चलेन विक्षेपरहितेन मनसा योऽनुस्मरेत् मनो नैश्चल्ये हेतुः योगबलेन सम्यक्सुषुष्नामार्गेण भ्जुवोर्मध्ये प्राणमावेश्येति । स तं परं पुरुषं परात्मस्वरूपं दिव्यं द्योतनात्मकं प्राप्तोति ॥ १० ॥ केवलादभ्यासयोगादपि प्रण्-11 28 11 वाधारसभ्यासमन्तरंगं विधित्सुः प्रतिजानीते । यदक्षरमिति । यदक्षरं वेदान्तज्ञा वदन्ति 'एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्या-चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः' इति श्रुतेः । वीतो रागो येभ्यस्ते वीतरागा यतयः प्रयत्नवन्तो यद्विशन्ति। यच ज्ञातुमिच्छन्तो गुरु-कुले ब्रह्मचर्य चरन्ति। तत्ते तुभ्यं पदं पद्यते गम्यत इति पदं प्राप्यं संग्रहेण संक्षेपेण प्रवक्ष्ये। तत्प्राप्ट्युपायं कथयिष्यामीत्यर्थः यद्क्षरं वेद्वविदो वद्नित विद्यान्ति यद्यतयो वीतरागाः ॥ यद्चिछन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संयहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध्य च ॥ मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमा-स्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्परन् ॥ यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३॥ ॥११॥प्रतिज्ञातमुपायं सांगमाह । सर्वेति द्वाभ्याम् । सर्वाणीन्द्रियद्वाराणि संयम्य प्रत्याहृत्य चक्षुरादिभिर्वाह्यविषयप्रहणम्कुर्व-न्नित्यर्थः । मनश्च हृदि निरुद्ध्य । बाह्यविषयस्मरणमकुर्वन्नित्यर्थः । मूर्नि भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाधाय योगस्य धारणां स्थैर्यमास्थित आश्रितवान्सन् ॥१२॥ओमिति । ओमित्येकं यदक्षरं तदेव ब्रह्मवाचकत्वाद्वा प्रतिमादिवद्वह्मप्रतीकत्वाद्वा ब्रह्म तद्याहरचुचारयन् तहाच्यं च मामनुस्मरहोव देहं त्यजन्यः प्रकर्षेण याति अचिरादिमार्गेण स परमां श्रेष्ठां मद्गतिं याति प्राप्नोति ॥ १३ ॥

श्रीधरी० 370 €

11 28 11

एवं चान्तकाले धारणया मत्प्राप्तिनित्याभ्यासवशत एव भवति नान्यस्येति पूर्वोक्तमेवानुस्मारयति । अनन्येति । नास्त्यन्य-सिंमश्चेतो यस्य तथाभूतः सन् यो मां सततं निरन्तरं नित्यशः प्रतिदिनं स्मरति तस्य नित्ययुक्तस्य समाहितस्याहं सुखेन लभ्योऽस्मि नान्यस्य ॥ १४ ॥ यद्यप्येवं त्वं सुलभोऽसि ततः किमत आह । मामिति । उक्तलक्षणा महात्मानो मद्रका मां प्राप्य पुनर्दुःखाश्रयमनित्यं च जन्म न प्राप्नुवन्ति । यतस्ते परमां सम्यक्सिद्धं मोक्षमेव प्राप्ताः पुनर्जन्म दुःखानां चालयं स्थानं ते मामुपेत्य न प्राप्नुवन्तीति वा ॥ १५ ॥ एतदेव सर्वेष्यपि लोकेषु पुनरावृत्तिं दर्शयन्निर्धारयति । आब्रह्मेति । ब्रह्मणो अनन्यचेताः सततं यो मां सरित नित्यशः ॥ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥१४॥ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ॥ नामुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥१५॥ आब्रह्मभुवनास्त्रोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ॥ मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ भुवनं वासस्थानं ब्रह्मलोकस्तमभिव्याप्य सर्वे लोकाः पुनरावर्तनशीलाः, ब्रह्मलोकस्यापि विनाशित्वात्तत्प्राप्तानामनुत्पन्नज्ञाना-नामवर्यंभावि पुनर्जन्म। य एवं क्रममुक्तिफलाभिरुपासनाभिर्वह्मलोकं प्राप्तास्तेषामेव तत्रोत्पन्नज्ञानानां ब्रह्मणा सह मोक्षो ना-न्येषाम्।तथा च 'ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे। परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविद्यान्ति परं पदम्' परस्यान्ते ब्रह्मणः परमायु-षोऽन्ते कृतात्मानो ब्रह्मभावापादितमनोवृत्तयः कर्मद्वारेण येषां ब्रह्मलोकप्राप्तिस्तेषां न मोक्ष इति परिनिष्ठितिः। मामुपेत्य वर्त-मानानां तु पुनर्जन्म नास्त्येवेत्यर्थः॥ १६॥

गीता

ननु च 'तपस्विनो दानशीला वीतरागास्तितिक्षवः। त्रिलोक्या उपरिस्थानं लभन्ते शोकवर्जितम्'इत्यादिपुराणवाक्यैस्त्रिलोक्याः सकाशान्महर्लोकादीनामुत्कृष्टत्वं गम्यते, विनाशित्वे च सर्वेषामवैशिष्ट्ये कथमसौ विशेषः स्यादित्याशंक्य बहुकल्पकालावस्था-यित्विनिमित्तोऽसौ विशेष इत्याशयेन स्वमानेन शतवर्षायुषो ब्रह्मणोऽहन्यहिन त्रिलोक्या उत्पत्तिर्निशिनिशि च लयो भवतीति दर्शयिष्यन् ब्रह्मणोऽहोरात्रयोः प्रमाणमाह । सहस्रेति । सहस्रं युगानि पर्यन्तोऽवसानं यस्य तद्भह्मणो यदहस्तचे विदुः युगस-हस्रमन्तो यस्यास्तां रात्रिं च योगबलेन ये विदुस्त एव सर्वज्ञजना अहोरात्रविदः। येषां तु केवलं चन्द्रार्कगत्यैव ज्ञानं ते तथा-होरात्रविदो न भवन्ति, अल्पदर्शित्वात् । युगशब्देनात्र चतुर्युगमिभेष्रेतम् 'चतुर्युगसहस्रं तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते' इति विष्णु-

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्वह्मणो विदुः ॥ रात्रिं युगसहस्रां तांतेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ अव्यक्ताद्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ॥ राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके॥१८॥

पुराणोक्तेः। ब्रह्मण इति च महर्लोकादिवासिनामप्युपलक्षणार्थम् । तत्रायं कालगणनाप्रकारः। मनुष्याणां यद्वर्षे तद्देवानामहोरात्रं। तादृशैरहोरात्रैः पक्षमासादिकल्पनया द्वादशभिर्वर्षसहस्रैश्चतुर्युगं भवति । चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणो दिनम् । तावत्परिमाणैव रात्रिः। तादृशैश्चाहोरात्रैः पक्षमासादिक्रमेण वर्षशतं ब्रह्मणः परमायुरिति ॥१७॥ ततः किमत आह । अव्यक्तादिति । कार्य-स्याव्यक्तं रूपं कारणात्मकं तस्माद्व्यक्तात्कारणरूपाद्यज्यन्त अभिव्यज्यन्त इति व्यक्तयश्चराचराणि भूतानि प्रादुर्भवन्ति । कता अहरामारे अहाणो दिनस्योपक्रमे । तथा राजेगामारे बहारायने तस्मिन्नेवाच्यक्तमंत्रके कारणरूपे प्रतयं यान्ति। यदा तेऽहो- श्रीधरी० 370 €

11 88 11

रात्रविद इत्येतन्न विधीयते किं तु ते प्रसिद्धा अहोरात्रविदो जना यद्भक्षणोऽहर्विदुस्तस्याह्न आगमे अन्यक्ताद्यक्तयः प्रभवन्ति, यां च रात्रिं विदुस्तस्या रात्रेरागमे प्रलीयन्त इति द्वयोरन्वयः ॥ १८ ॥ तत्र च कृतनाशाकृताभ्यागमशंकां वारयन्वैराग्यार्थ सृष्टिमलयप्रवाहस्याविच्छेदं दर्शयति । भूतेति । भूतानां चराचरप्राणिनां ग्रामः समूहो यः प्रागासीत्स एवायमहरागमे भूत्वा रात्रेरागमे प्रलीयते । प्रलीय पुनरप्यहरागमेऽवशः कर्मादिपरतन्त्रः प्रभवति । नान्य इत्यर्थः ॥१९॥ लोकानामनित्यत्वं प्रपञ्चय परमेश्वरस्वरूपस्य नित्यत्वं प्रपञ्चयति । पर इति द्वाभ्याम् । तस्माचराचरकारणभूताद्व्यकात्परः तस्यापि कारणभूतो योऽ-भूतयामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ॥ राज्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ परस्तस्मान्त भावोऽन्यो व्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ॥ यः स सर्वेषु भूतेषु नर्यत्सु न विनर्यति॥२०॥ अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहः परमां गतिम् ॥ यं प्राप्य न निवर्तन्ते तन्नाम परमं मम ॥ २१ ॥ न्यस्तद्विलक्षणोऽव्यक्तश्रक्षुराद्यगोचरो भावः सनातनोऽनादिः स तु सर्वेषु कार्यकारणलक्षणेषु भूतेषु नर्यत्स्वपि न विनर्यति ॥ २० ॥ अविनाशे प्रमाणं दर्शयन्नाह । अव्यक्त इति । यो भावः अव्यक्तोऽतीन्द्रियोऽक्षरः प्रवेशनाशशून्य इति 'तथाऽ-क्षरात्संभवतीह विश्वम्' इत्यादिश्चितिष्वक्षर इत्युक्तः तं परमां गितं गम्यं पुरुषार्थमाहुः 'पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गितिः' इत्यादिश्चतयः। परमगितित्वमेवाह । यं प्राप्य पुनर्न निवर्तन्त इति । तच्च ममैव धाम स्वरूपं। ममैवेत्युपचारे पष्टी राहोः शिर इतिवत् । अतोऽहमेव परमा गतिरित्यर्थः ॥ २१ ॥

भ० गीता ॥५०॥ तत्प्राप्ती च भक्तिरन्तरङ्गोपाय इत्युक्तमेवाह । पुरुष इति । स चाहं परः पुरुषोऽनन्यया न विद्यते अन्यः शरणत्वेन यस्या-स्तया एकान्तभक्तयेव लभ्यो नान्यथा । परत्वमेवाह । यस्य कारणभूतस्यान्तर्मध्ये भूतानि स्थितानि । येन च कारणभूतेन सर्व-मिदं जगक्ततं व्याप्तम् ॥ २२ ॥ तदेवं परमेश्वरोपासकाः तत्पदं प्राप्य न निवर्तन्ते अन्ये त्वावर्तन्त इत्युक्तम् । तत्र केन मार्गेण गता नावर्तन्ते, केन वा गताश्चावर्तन्त इत्यपेक्षायामाह । यत्रेति । यत्र यस्मिन्काले प्रयाता योगिनोऽनावृत्तिं यान्ति, यस्मिश्च काले प्रयाता आवृत्तिं यान्ति, तं कालं वक्ष्यामीत्यन्वयः । अत्र च रश्म्यनुसारी अतश्चायनेऽपि दक्षिण इति सूचितन्यायेनो-

पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ॥ यस्यांतस्थानि भृतानि येन सर्विमदं ततम् ॥२२॥ यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ॥ प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३॥ अग्निज्योतिरहः शुक्तः षणमासा उत्तरायणम् ॥तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥२४॥

त्तरायणादिकालविशेषस्मरणस्य विविध्वतत्वात्कालशब्देन कालाभिमानिनीभिरतिवाहिकीभिर्देवताभिः प्राप्यो मार्ग उपल-क्ष्यते, अतोऽयमर्थः—यस्मिन्कालाभिमानिदेवतोपलक्षिते मार्गे प्रयाता योगिन उपासकाः कर्मिणश्च यथाक्रममनावृत्तिमावृत्तिं च यान्ति तं कालाभिमानिदेवतोपलक्षितं मार्गे कथयिष्यामीति । अग्निज्योतिषोः कालाभिमानित्वाभावेऽपि भूयसामहरादिश-ब्दोक्तानां कालाभिमानित्वात्तत्साहचर्यादाम्ववनित्यादिवत्कालशब्देनोपलक्षणमविरुद्धम् ॥ २३ ॥ तत्रानावृत्तिमार्गमाह । अन्तिकृति । अस्तिकोष्टिक्यानिकालक्ष्यते । अहरिति दिवसाभिमान श्रीधरी०

370 /

11 40 1

निनी। ग्रुक्क इति ग्रुक्कपक्षाभिमानिनी। उत्तरायणरूपाः पण्मासा इत्युत्तरायणाभिमानिनी। एतच्चान्यासामपि श्रुत्युक्तानां संवत्स-रदेवलोकादिदेवतानामुपलक्षणार्थं । एवंभूतो यो मार्गस्तत्र प्रयाता गता भगवदुपासका जनाः ब्रह्म प्राप्नुवन्ति यतस्ते ब्रह्म-विदः। तथा च श्रुतिः 'तेऽर्चिषमभिसंभवन्ति अर्चिषोऽहरह् आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्षण्मासानुदङ्गदित्य एति मासे-भ्यो देवलोकम्' इति । न हि सद्योमुक्तिभाजां सम्यग्दर्शननिष्ठानां गतिर्वा कचिदस्ति 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति' इति श्रुतेः ।। २४ ॥ आवृत्तिमार्गमाह । धूम इति । धूमाभिमानिनी देवता । राज्यादिशब्दैश्च पूर्ववदेव रात्रिकृष्णपक्षदक्षिणायनरूपपण्मा-साभिमानिन्यस्तिस्रो देवता उपलक्ष्यन्ते। एताभिर्देवताभिरुपलक्षितो यो मार्गस्तत्र प्रयातः कर्मयोगी चान्द्रमसं ज्योतिस्तदुपल-धूमो रात्रिस्तथा कृणः षण्मासा दक्षिणायनम् ॥ तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥ शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते ॥ एकया यात्यनावृत्ति-मन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥ क्षितं स्वर्गलोकं प्राप्य तत्रेष्टापूर्तकर्मफलं भुक्त्वा पुनरावर्तते । अत्रापि श्रुतिः 'ते धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रेरपक्षीयमाणप-क्षमपक्षीयमाणपक्षाद्यान्वणमासान्दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकाचनद्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति दत्यादिः।तदेवं निवृत्तिकर्मसांहतोपासनया क्रममुक्तिः, काम्यकर्मभिश्च स्वर्गभोगानन्तरमावृत्तिः,निषिद्धकर्मभिस्तु नरकभोगानन्तरमावृत्तिः,शुद्र-कर्मणां जन्तूनां त्वत्रेव पुनः पुनर्जन्मेति द्रष्टव्यम्॥२५॥ उक्ती मार्गावुपसंहरति। शुक्केति। शुक्काऽर्चिरादिगतिः, प्रकाशमयत्वात्, कृष्णा धूमादिगतिस्तमोमयत्वात् । एते गती मार्गी ज्ञानकमीधिकारिणो जगतः शाश्वतेऽनादी संमते, संसारस्यानादित्वात्।

भ<mark>०गीता</mark> ॥ ५१ ॥ तयोरेकया शुक्कया निवृत्तिं मोक्षं याति, अन्ययाकृष्णया तु पुनरावर्तते ॥ २६॥ मार्गज्ञानफलं दर्शयन् भक्तियोगमुपसंहरति। नैत इति। एते सृती मार्गी हे पार्थ मोक्षसंसारप्रापको जानन्कश्चिदपि योगी न मुद्यति। सुखबुद्ध्या स्वर्गादिफलं न कामयते किंतु परमेश्वरनिष्ठ एव भवतीत्यर्थः। स्पष्टमन्यत्॥ २७॥ अध्यायार्थमष्टप्रश्नार्थनिर्णयं सफलमुपसंहरति। वेदेष्विति। वेदेष्व-ध्ययनादिभिः, यज्ञेष्वनुष्ठानादिभिः, तपःसु कायशोषणादिभिः, दानेषु सत्पात्रार्पणादिभिः, यत्पुण्यफलमुपदिष्टं शास्त्रेषु तत्सर्वम-त्येति ततोऽपि श्रेष्ठं योगैश्वर्यं प्राप्नोति। किं कृत्वा। इदमष्टप्रश्नार्थनिर्णयेनोक्तं तत्त्वं विदित्वा ततश्च योगी ज्ञानी भूत्वा परमु-

नेते सृती पार्थ जानन्योगी मुद्याति कश्चन ॥ तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७॥ वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्॥ अत्येति तत्सर्विमदं विदित्वायोगी परं स्थान-मुपेति चायम्॥२८॥ ॥ इति श्रीमद्भ॰महापुरुषयोगो नामाष्टमोऽध्यायः॥८॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ इदं तु ते गुद्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे॥ ज्ञानं विज्ञानसिंहतं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १ ॥

त्कृष्टमाद्यं जगन्मूलभूतस्थानं विष्णोः परमं पदं प्राप्नोति ॥ २८ ॥ अष्टमेऽष्टविशिष्टेष्टसंपृष्टार्थाष्टनिर्णयैः । अक्किष्टमष्टधा प्राप्तिः स्पष्टिताष्टमवर्त्मना ॥१॥ इति सुबोधिन्यां टीकायामष्टमोऽध्यायः ॥८॥ ॥ परेशः प्राप्यते शुद्धभक्तयेति स्थितमष्टमे । नवमे तु तदेश्वर्यमत्याश्चर्यं प्रपञ्चयते ॥ १ ॥ एवं तावत्सप्तमाष्टमयोः स्वीयं पारमेश्वरं तत्त्वं भक्तयेव सुलभं नान्यथेत्युक्तवेदानीमचिन्त्यं स्वकीयमैश्वर्यं भक्तेश्वासाधारणप्रभावं प्रपञ्चयिष्यम् श्रीभगवानुवाच । इदं त्विति । विशेषेण ज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानसुपासनं

श्रीधरी०

अ० ९

114811

तत्सहितं ज्ञानमीश्वरविषयमिदं अनसूयवे पुनःपुनः स्वमाहात्म्यमेवोपदिशतीत्येवं परमकारुणिके मिय दोषदृष्टिरहिताय ते तुभ्यं वक्ष्यामि। तुराब्दो वैशिष्ट्ये। तदेवाह गुह्यतममित्यादिना । गुह्यं धर्मज्ञानं, ततो देहादिव्यतिरिक्तात्मज्ञानं गुह्यतरं,ततोऽपि परमात्मज्ञानमतिरहस्यत्वाद्गद्यतमम्, यज्ज्ञात्वा शुभात्संसारान्मोक्ष्यसे सद्य एव मुक्तो भविष्यसि ॥ १ ॥ किंच । राजविद्येति । इदं ज्ञानं राजविद्या विद्यानां राजेति राजविद्या च। गुह्यानां राजेति राजगुह्यं विद्यासु गोप्येषु च रहस्यं। अतिश्रेष्ठमित्यर्थः। राज-दन्तादित्वादुपसर्जनस्य परत्वं। राज्ञां विद्या राज्ञां गुद्यमितिवा उत्तमं पवित्रमत्यन्तपावनमिदं ज्ञानिनां प्रत्यक्षावगमं च प्रत्यक्षः राजविद्या राजगुद्यं पवित्रमिद्मुत्तमम् ॥ प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥ अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ॥ अत्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३॥ मया ततिमदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना ॥ मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ स्पष्टोऽवगमोऽवबोधो यस्य तत्प्रत्यक्षावगमं। दृष्टफलमित्यर्थः। धर्म्यं च धर्मादनपेतं,सर्वधर्मफलत्वात्। कर्तुं सुसुखं च। सुखेन कर्तु शक्यमित्यर्थः । अव्ययमक्षयफलत्वात् ॥ २ ॥ नन्वेवमस्यातिसुकरत्वे के नाम संसारिणः स्युस्तत्राह । अश्रद्धाना इति । अस्य भक्तिलक्षणज्ञानसहितस्य धर्मस्येति कर्मणिषष्ठयौ। इमं धर्ममश्रद्धानाआस्तिक्येनास्वीकुर्वन्तः,उपायान्तरेण मत्प्राप्तये कृतप्रयत्ना अपि मामप्राप्य मृत्युयुक्ते संसारवर्त्मनि निवर्तन्ते । मृत्युव्याप्ते संसारमार्गे परिभ्रमन्तीत्यर्थः ॥ ३॥ तदेवं वक्तव्यतया प्रस्त-तस्य ज्ञानस्य स्तुत्या श्रोतारमिमुखीकृत्य तदेव ज्ञानं कथयति । मयेति द्वाभ्याम् । अव्यक्ता अतीन्द्रिया मूर्तिः स्वरूपं यस्य

भ० गीता 11 4311 ताहरोन मया कारणभूतेन सर्वमिदं जगत्ततं व्याप्तम् 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' इतिश्रुतेः। अत एवं कारणभूते मयि तिष्ठ-न्तीति मत्स्थानि सर्वाणि चराचराणि भूतानि। एवमपि घटादिषु स्वकार्येषु मृत्तिकेव तेषु भूतेषु नाहमवस्थित आकाशवदसङ्ग-त्वात् ॥ ४ ॥ किंच । नचेति । न च मिय स्थितानि भूतान्यसङ्गत्वादेव मम । ननु तिह व्यापकत्वमाश्रयत्वं च पूर्वोक्तं विरु-द्धमित्याराङ्कःचाह । पश्येति । म ऐश्वरमसाधारणं योगं युक्तिमघटितघटनाचातुर्य पश्य । मदीययोगमायावैभवस्यावितक्यत्वान्न विरुद्धं किंचिदित्यर्थः । अन्यदप्याश्चर्यं पर्यत्याह । भूतेति । भूतानि बिभर्ति धारयतीति भूतभृत्। भूतानि भावयति पालय-

न च मत्स्थानि भूतानि पर्य मे योगमेश्वरम्॥ भूतभृत्र च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥५॥ यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ॥ तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी-त्युपधारय॥६॥ सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ॥ कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

तीति भूतभावनः। एवंभूतोऽपि ममात्मा परं स्वरूपं भूतस्थो न भवति । अयंभावः । यथा जीवो देहं विभ्रत्पालयंश्चाहंकारेण तत्संश्टिष्टस्तिष्ठत्येवमहं भूतानि धारयन्पालयन्नपि न तेषु तिष्ठामि, निरहंकारत्वादिति ॥ ५॥ असंश्टिष्टयोरप्याधाराधेय-भावं दृष्टान्तेनाह । यथेति । अवकाशं विनाऽवस्थानानुपपत्तेर्नित्यमाकाशस्थितो वायुः सर्वत्रगोऽपि महानपि नाकाशेन संश्टि-च्यते निरवयवत्वेन संश्हेपायोगात्तथा सर्वाणि भृतानि मिथ स्थितानीति जानीहि ॥ ६॥ तदेवमसङ्गस्य योगमायया स्थिति-

श्रीधरी०

अ० ९

11 42 11

हेतुत्वमुक्तम् तयैव सृष्टिप्रलयहेतुत्वं चाह । सर्वेति । कल्पक्षये प्रलयकाले सर्वाणि भूतानि मदीयां प्रकृतिं यान्ति त्रिगुणात्मि-कायां मायायां लीयन्ते, पुनः कल्पादौ सृष्टिकाले तानि विसृजामि विशेषेण सृजामि ॥ ७ ॥ नन्वसङ्गो निर्विकारश्च त्वं कथं सुजसीत्यपेक्षायामाह । प्रकृतिमिति द्वाभ्याम् । स्वां स्वाधीनां प्रकृतिमवष्टभ्याधिष्ठाय प्रलये लीनं सन्तं चतुर्विधिममं सर्व भूतग्रामं कमीदिपरवशं पुनःपुनर्विविधं सृजामि विशेषेण सृजामीति वा । कथं प्रकृतेवशात्प्राचीनकमीनिमत्ततत्स्वभावबलात् ।। ८ ।। ननु एवं नानाविधानि कर्माणि कुर्वतस्तव जीववद्वन्धः कथं न स्यादित्याराङ्कचाह । न चेति । तानि सृष्ट्यादीनि कर्मा-प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विस्जामि पुनःपुनः ॥ भूतयामिमं कृत्स्तमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८॥ न च मां तानि कर्माणि निवधनित धनंजय ॥ उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९॥ मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ॥ हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥ अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्॥ परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥ णि मां न निबन्नन्ति । कर्मासक्तिर्हिं बन्धहेतुः सा चाप्तकामत्वान्मम नास्त्यत उदासीनवद्वर्तमानस्य मे बन्धनं नापादयन्ति, उदासीनत्वे कर्तृत्वानुपपत्तेरुदासीनवित्थितमित्युक्तम् ॥ ९ ॥ तदेवोपपादयति । मयेति । मयाध्यक्षेणाधिष्ठात्रा निमित्तभूतेन प्रकृतिः सचराचरं विश्वं सूयते जनयति । अनेन मद्धिष्ठानेन हेतुना इदं जगद्विपरिवर्तते पुनःपुनर्जायते । संनिधिमात्रेणाधि-ष्ठातृत्वात्कर्तृत्वमुदासीनत्वं चाविरुद्धमिति भावः ॥ १० ॥ नन्वेवंभूतं परमेश्वरं त्वां किमिति केचिन्नाद्रियन्ते तत्राह । अव-

॰ गीता

जानन्तीति द्वाभ्याम् । सर्वभूतमहेश्वररूपं मदीयं परं भावं तत्त्वमजानन्तो मूढा मूर्जा मामवजानन्त्वमन्यन्ते । अवज्ञाने हेतुः, गुद्धसत्वमयीमपि तनुं भक्तेच्छावशान्मनुष्याकारामाश्रितवन्तम् ॥ ११ ॥ किंच । मोघाशा इति । मत्तोऽन्यदेवतान्तरं क्षिप्रं फलं दास्यतीत्येवंभूता मोघा निष्फलेवाशा येषां ते । अतएव मद्विमुखत्वान्मोघानि व्यर्थानि कर्माणि येषां ते । मोघमेव नानाकुतर्काश्रितं शास्त्रज्ञानं येषां ते । अत एव विचेतसो विक्षिप्तचित्ताः । सर्वत्र हेतुः । राक्षसीं तामसीं हिंसादिपचुराम् आसुरीं च राजसीं कामदर्पादिबहुलाम् मोहिनीं बुद्धिश्वंशकरीं प्रकृतिं स्वभावं श्रिता आश्रिताः सन्तो मामवजानन्तीति पूर्वेणान्वय मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ॥ राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं

श्रिताः ॥ १२ ॥ महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ॥ भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥ सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवताः ॥ नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ ॥ ॥

॥ १२ ॥ के तर्हि त्वामाराधयन्तीत्यत आह । महात्मानस्त्वित । महात्मानः कामाद्यनभिभूतिचत्ताः यतोऽभयं सत्वसंग्रु-द्धिरित्यादिना वक्ष्यमाणां देवीं प्रकृतिं स्वभावमाश्रिताः । अत एव मद्यतिरेकेण नास्त्यन्यस्मिन्मनो येषां ते भूतादिं जगत्का-रणमञ्ययं नित्यं च मां ज्ञात्वा भजन्ति ॥ १३ ॥ तेषां भजनप्रकारमाह । सततमिति द्वाभ्यां । सततं सर्वदा स्तोत्रमन्त्रादिभिः

कीर्तयन्तः केचिन्मामुपासते सेवन्ते दृढानि त्रतानि नियमा येषां तादृजाः सन्तो यतन्तश्चेश्वरपूजादिषु इन्द्रियोपसंहारादिषु

श्रीधरी०

अ० ९

॥ ५३॥

च प्रयत्नं कुर्वन्तश्च केचिद्धक्तया नमस्यन्तः प्रणमन्तश्चान्ये नित्ययुक्ता अनवरतमवहिताः सर्वे सेवन्ते भक्तयेति नित्ययुक्ता इति च कीर्तनादिष्वपि द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥ किंच । ज्ञानेति । वासुदेवः सर्वमित्येवं सर्वात्मत्वदर्शनं ज्ञानं तदेव यज्ञस्तेन ज्ञान-यज्ञेन मां यजन्तः पूजयन्तोऽन्येऽप्युपासते तत्रापि केचिदेकत्वेन एकमेव परं ब्रह्मेति परमार्थदर्शनरूपाभेदभावनया केचित्पृ-थक्त्वेन दासोऽहमिति पृथग्भावनया केचित्तु विश्वतोमुखं सर्वात्मकं मां बहुधा ब्रह्मरुद्रादिरूपेणोपासते ॥ १५॥ सर्वात्मतां प्रपञ्चयति । अहमिति चतुर्भिः । कतुः श्रौतोऽग्निष्टोमादिः, यज्ञस्तु स्मार्तः पञ्चयज्ञादिः, स्वधा पित्रर्थे श्राद्धादिः, औषधमोष-ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ॥ एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५॥ अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम् ॥ मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हृतम् ॥ १६ ॥ पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ॥ वेद्यं पिवत्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७॥ गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ॥ प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्॥१८॥ धिप्रभवमन्नं भेषजं वा मन्त्रो याज्यापुरोनुवाक्यादिः, आज्यं होमादिसाधनम्, अग्निराहवनीयादिः, हुतं होम, एतत्सर्वमहमेव ॥ १६॥ किंच। पितेति। धाता कर्मफलविधाता, वेद्यं ज्ञेयं वस्तु, पवित्रं शोधकं प्रायश्चित्तात्मकं वा, ओंकारः प्रणवः, ऋग्वे-दादयो वेदाश्च अहमेव, स्पष्टमन्यत् ॥ १७॥ किंच । गतिरिति । गम्यत् इति गतिः फलम्, भर्ता, पोषणकर्ता प्रभुः नियन्ता, साक्षी शुभाशुभद्रष्टा, निवासः भोगस्थानम्, शरणं रक्षकः, सुहृद्धितकर्ता, प्रकर्षेण भवत्यनेनेति प्रभवः स्रष्टा, प्रठीयतेऽनेनेति

भ०गीता 11 88 11 प्रलयः संहता, तिष्ठन्त्यस्मिन्निति स्थानमाधारः, निधीयतेऽस्मिन्निति निधानं लयस्थानम्, बीजं कारणम्, तथाप्यव्ययमविनाशि नतु त्रीह्यादिबीजवन्नश्वरमित्यर्थः ॥ १८॥ किंच । तपामीति । आदित्यात्मनास्थितत्वान्निदाघसमये तपामि जगतस्तापं करोमि वृष्टिसमये च वर्षमुत्सृजामि विमुञ्चामि कदाचित्तु वर्ष निगृह्णामि आकर्षामि अमृतं जीवनं मृत्युश्च नाशः सत्स्थूलं दृश्यम् असच्च सूक्ष्ममद्द्यम् एतत्सर्वमहमेवेति मत्वा मामेव बहुधा उपासत इति पूर्वेणैवान्वयः॥ १९॥ तदेवम् 'अवजानन्ति मां मूढा' इत्यादिश्लोकद्वयेन क्षिप्रफलाशया देवतान्तरं भजन्तो मां नाद्रियन्त इत्यभक्ता दर्शिताः। 'महात्मानस्तु मां पार्थ' इत्यादिना च भक्ता उक्तास्तत्रैकत्वेन पृथक्त्वेन वा परमेश्वरं श्रीवासुदेवं ये न भजन्ति तेषां जन्ममृत्युप्रवाहो दुर्वार इत्याह । त्रैविद्यामा-

तपाम्यहमहं वर्षं नियह्णाम्युत्मृजामि च ॥ अमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाहमर्जुन ॥१९॥ त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्रा स्वर्गितं प्रार्थयन्ते ॥ ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र-लोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २०॥

मिति द्वाभ्यां । ऋग्यजुःसामलक्षणास्तिस्रो विद्या येषां ते त्रिविद्याः त्रिविद्या एव त्रैविद्याः स्वार्थे तद्धितः । तिस्रो विद्या अधीयन्ते जानन्तीति वा त्रैविद्याः।वेदत्रयोक्तकर्भतत्परा इत्यर्थः।वेदत्रयविहितैर्यज्ञैर्मामिष्टा ममैव रूपं देवतान्तरमित्यजानन्तो-<u>ऽपि वस्तुत इन्द्रादिरूपेण मामेवेष्ट्रा संपूज्य यज्ञहोषं सोमं पिबन्तीति सोमपाः तेनैव पूतपापाः शोधितकल्मषाः सन्तः स्वर्गतिं</u> स्वर्ग प्रति गतिं ये प्रार्थयन्ते ते पुण्यफलरूपं सुरेन्द्रस्य लोकं स्वर्गमासाद्य प्राप्य दिवि स्वर्गो दिव्यानुत्तमान्देवानां भोगानश्चन्ति भञ्जते ॥ २० ॥

श्रीधरी०

तत्र । ते तं भुक्त्वेति । ते स्वर्गकामास्तं प्रार्थितं विपुलं स्वर्गलोकं तत्सुखं भुक्त्वा भोगप्रापके पुण्ये क्षीणे सित मर्त्यलोकं विद्यान्ति । पुनरप्येवमेव वेदत्रय्या विहितं धर्ममनुसृताः कामकामा भोगान्कामयमाना गतागतं यातायातं लभन्ते ॥ २१॥ मद्भक्तास्तु मत्प्रसादेन कृतार्था भवन्तीत्याह । अनन्या इति । अनन्या नास्ति मद्यतिरेकेणान्यत्काम्यं भजनीयं देवतान्तरं येषां तथाभूता ये जना मां चिन्तयन्तः सेवन्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां सर्वदा मदेकनिष्ठानां योगं धनादिलाभं क्षेमं च तत्पा-ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ॥ एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ॥ तेषां नित्या-भियक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥ येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजनते श्रद्धयान्विताः ॥ तेऽपि मामेव कीन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥ अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ॥ नतु मामभिजानन्ति तस्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ लनं, मोक्षं वा तैरप्रार्थितमप्यहमेव वहामि प्राप्यामि ॥ २२ ॥ ननु च त्वद्यतिरेकेण वस्तुतो देवतान्तरस्याभावादिनद्रादिसे-विनोऽपि त्वद्भक्ता एवेति कथं ते गतागतं लभेरंस्तत्राह । येऽपीति । श्रद्धयोपेता भक्ताः सन्तो येऽपि जना यज्ञेनान्यदेवता इन्द्रादिरूपा यजन्ते तेऽिप मामेव यजन्तीति सत्यम्, किंत्वविधिपूर्वकं मोक्षप्रापकं विधिं विना यजन्त्यतस्ते पुनरावर्तन्ते ॥ २३॥ एतदेव विवृणोति । अहं हीति । सर्वेषां यज्ञानां तत्तदेवतारूपेणाहमेव भोक्ता प्रभुश्च स्वामी फलदातापि चाहमेवे-

9 -

भ० गीत

त्यर्थः । एवंभूतं मां ते तत्त्वेन यथावन्नाभिजानन्ति अतश्चयवन्ति प्रच्यवन्ते पुनरावर्तन्ते । येतु सर्वदेवतासु मामेवान्तर्यामिणं परयन्तो यजन्ति ते तु नावर्तन्ते ॥ २४ ॥ तदेवोपपादयति । यान्तीति । देवेष्विन्द्रादिषु व्रतं नियमो येषां ते अन्तवतो देवान्यान्ति अतः पुनरावर्तन्ते । पितृषु व्रतं येषां श्राद्धादिक्रियापराणां ते पितृन्यान्ति । भूतेषु विनायकमातृकादिष्विज्या पूजा येषां ते भूतानि यान्ति । मां यष्टुं शीलं येषां ते मद्याजिनस्ते तु मामक्षयं परमानन्दरूपं नारायणं यान्ति ॥ २५ ॥ तदेवं स्वभक्तानामक्षयफलत्वमुक्तम् । अनायासत्वं स्वभक्तेर्दर्शयति । पत्रमिति । पत्रपुष्पादिमात्रमि मह्यं भक्तया प्रीत्या यः प्रयन्त्रम

यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः ॥ भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या-जिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति ॥ तदहं भक्तयु-पहृतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ यत्करोषि यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत् ॥ यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्र्पणम् ॥ २७ ॥ ॥ ॥

च्छिति तस्य प्रयतात्मनः ग्रुद्धचित्तस्य निष्कामभक्तस्य तत्पत्रपुष्पादिकं तेन भक्तयोपहृतं समर्पितमहमश्नामि प्रीत्या गृह्णामि । निह महाविभूतिपतेः परमेश्वरस्य मम क्षुद्रदेवतानामिव बहुवित्तसाध्ययागादिभिः परितोषः स्यात्, किंतु भक्तिमात्रेण । अतो भक्तेन समर्पितं यिकंचित्पत्रादिमात्रमपि तदनुप्रहार्थमेवाश्नामीति भावः ॥ २६ ॥ न च पत्रपुष्पादिकमपि यज्ञार्थं पशु-सोमादिद्रव्यवन्मदर्थमेवोद्यमैरापाद्य समर्पणीयम्, किंतिर्हं । यदिति । स्वभावतो वा शास्त्रतो वा यिकंचित्कर्म करोषि, तथा

श्रीधरी०

अ० ९

11 44 11

यदशासि, यञ्जुहोषि, यहदासि, यत्तपस्यसि तपः करोषि तत्सर्व मय्यपितं यथा भवत्येवं कुरुष्व ॥ २७ ॥ एवं च यत्फुलं प्राप्स्यसि तच्छृणु । शुभेति । एवं कुर्वन्कर्मबन्धनैः कर्मनिमित्तैरिष्टानिष्टैः फलेर्मुक्तो भविष्यसि । कर्मणां मयि समर्पितत्वेन तव तत्फलसंबन्धानुपपत्तेः । तैश्च विमुक्तः सन्संन्यासयोगयुक्तात्मा संन्यासः कर्मणां मदर्पणं स एव योगस्तेन युक्त आत्मा चित्तं यस्य तथाभूतस्त्वं मां प्राप्स्यिस ॥ २८ ॥ यदि भक्तेभ्य एव मोक्षं ददासि नाभक्तेभ्यश्च तर्हि तवापि किं रागद्वेषादि-कृतं वैषम्यमस्ति नेत्याह । सम इति । समोऽहं सर्वेष्यपि भूतेषु । अतो मे मम प्रियश्च द्वेष्यश्च नास्त्येव । एवंसत्यपि ये मां शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः ॥ संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यास ॥ २८॥ समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः॥ ये भजन्ति तु मां भक्तया

मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥ अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ॥ साधु-रेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३०॥

भजन्ति ते भक्ता मिय वर्तन्ते । अहमि तेष्वनुयाहकतया वर्ते । अयं भावः-यथाग्नेः स्वसेवकेष्वेव तमः शीतादिदुःखम-पाकुर्वतोऽपि न वैषम्यं, यथा वा कल्पवृक्षस्य, तथैव भक्तपक्षपातिनोऽपि मम न वैषम्यं किंतु मद्भक्तरेवं महिमेति ॥ २९॥ अपिच मद्भक्तेरवितक्र्यः प्रभाव इति दर्शयन्नाह् । अपि चेदिति । अत्यन्तं दुराचारोऽपि यद्यप्यपृथक्त्वेन पृथग्देवता अपि वासुदेव एवेति बुद्ध्या नरो देवतान्तरभक्तिमकुर्वन्मामेव श्रीनारायणं भजते तर्हि साधुः श्रेष्ठ एव स मन्तव्यः । यतोऽसौ

भ० गीता ॥ ५६ ॥ सम्यग्व्यवसितः परमेश्वरभजनेनैव कृतार्थो भविष्यामीति शोभनमध्यवसायं कृतवान् ॥३०॥ ननु कथं समीचीनाध्यवसायमान्त्रेण साधुर्मन्तव्यस्तत्राह । क्षिप्रमिति । दुराचारोऽपि मां भजञ्छीद्यं धर्मचित्तो भवति । ततश्च शश्वच्छान्ति शाश्वतीमुपशान्ति चित्तोपष्ठवोपरमरूपां परमेश्वरनिष्ठां नितरां गच्छिति प्राप्नोति । कुतर्ककर्कशवादिनो नैतन्मन्येरन्निति शङ्काव्याकुलचित्तमर्जुनं प्रोत्साहयति । हे कौन्तेय, पटहकाहलादिमहाघोषपूर्वकं विवदमानानां सभां गत्वा बाहुमुत्किप्य निःशङ्कं प्रतिजानीहि प्रतिज्ञां कुरु । कथं, मे परमेश्वरस्य भक्तः सुदुराचारोऽपि न प्रणश्यति अपितु कृतार्थ एव भवतीति । ततश्च ते त्वत्यौढिविजृम्भाद्वि-

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा राश्वच्छान्ति निगच्छिति ॥ कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यित ॥ ३१ ॥ मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ॥ स्त्रियो वैश्या-स्तथा श्रृद्रास्तेऽपि यान्ति परां गितम् ॥ ३२ ॥ किं पुनर्ज्ञाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्ष-यस्तथा ॥ अनित्यमसुखं लोकिममं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

ध्वंसितकुतर्का निःसंशयं त्वामेव गुरुत्वेनाश्रयेरन् ॥ ३१॥ आचारश्रष्टं मद्मक्तिः पवित्रीकरोतीति किमत्र चित्रम्, यतो मद्मक्तिर्दुष्कुलानप्यनिधकारिणोऽपि संसारान्मोचयतीत्याह । मां हीति । येऽपि पापयोनयः स्युः निकृष्टजन्मानोऽन्त्यजादयो भवेयुः, येऽपि वैश्याः केवलं कृष्यादिनिरताः, स्त्रियः, शूद्रादयश्चाध्ययनादिरहिताः, तेऽपि मां व्यपाश्रित्य संसेव्य परां गितं विक्ति । विक्रित ।

श्रीधरी०

अ० ९

। ५६।

पुण्याः सुकृतिनो ब्राह्मणाः । तथा राजानश्च ते ऋषयश्च क्षत्रियाः । एवंभूताः परां गतिं यान्तीति किं वक्तव्यमित्यर्थः । अत-स्विमिमं राजिषक्षं लोकं देहं प्राप्य लब्धा मां भजस्य । किंच अनित्यमधुवमसुखं सुखरहितिममं मर्त्यलोकं प्राप्यानित्यत्वा-द्विलम्बमकुवन्, असुखत्वाच सुलार्थोद्यमं हित्वा मामेव भजस्वेत्यर्थः ॥ ३३ ॥ भजनप्रकारं दर्शयन्तुपसंहरति । मन्मना इति । मय्येव मनो यस्य स मन्मनास्त्वं भव । तथैव ममैव भक्तः मत्सेवको भव । मद्याजी मद्यजनशीलो भव । मामेव च नमस्कुरु। एवमेभिः प्रकारैर्भत्परायणः सन्नात्मानं मनो मयि युक्त्वा समाधाय मामेव परमानन्दरूपमेष्यसि प्राप्स्यसि॥३४॥ निज-मन्मना भव मञ्ज्को मदाजी मां नमस्कुरु ॥ मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः॥३४॥ इति श्रीमञ्जगवद्गीतायां राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः॥९॥ ॥श्रीभगवानुवाच॥ ॥ भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः॥ यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ मैश्वर्यमाश्चर्य भक्तेश्चाद्धतवैभवम्। नवमे राजगुह्याख्ये कृपयाऽवोच्चदच्युतः॥१॥ इति सुबोधिन्यां टीकायां नवमोऽध्यायः॥९॥ उक्ताः संक्षेपतः पूर्व सप्तमादौ विभूतयः । दशमे ता वितन्यन्ते सर्वत्रेश्वरदृष्टये॥१॥ एवं तावत्सप्तमादिभिस्त्रिभिरध्यायैर्भजनीयं परमेश्वररूपं निरूपितम्। तद्विभूतयश्च सप्तमे 'रसोऽहमप्सु कौन्तेय'इत्यादिना संक्षेपतो दर्शिताः। अष्टमे च 'अधियज्ञोऽहमेवात्र'

इत्यादिना, नवमे च 'अहं क्रतुरहं यज्ञः' इत्यादिना । अथेदानीं ता एव विभूतीः प्रपञ्चियप्यन्, स्वभक्तेश्वावर्यंकरणीयत्वं वर्णीयप्यन् श्रीभगवानुवाच।भूय एवेति । महान्तौ युद्धादिस्वधर्मानुष्ठाने महत्परिचर्यायां वा कुरालौ बाह्र यस्य हे महाबाहो, भ०गीता

भूय एव पुनरिप मे वचः शृणु । कथंभूतम् । परमं परमात्मनिष्ठं मद्वचनामृतेनैव प्रीतिं प्राप्नुवते ते तुभ्यं हितकाम्यया हिते-च्छया यदहं वक्ष्यामि तत् ॥ १ ॥ उक्तस्यापि पुनर्वचने दुर्ज्ञेयत्वं हेतुमाह । न म इति । मे मम प्रकष्टं भवं जन्मरहितस्यापि नानाविभूतिभिराविभावं सुरगणा अपि महर्षयो भृग्वादयोऽपि न जानन्ति । तत्र हेतुः—अहं हि देवानां महर्षीणां चादिः कार-णम्, सर्वशः सर्वप्रकारैरुत्पादकत्वेन बुद्ध्यादिप्रवर्तकत्वेन च। अतो मदनुग्रहं विना मां केऽपि न जानन्तीत्यर्थः॥२॥ एवंभूतात्म-ज्ञाने फलमाह । यो मामिति । सर्वकारणत्वादेव न विद्यते आदिः कारणं यस्य तमनादिम् । अत एवाजं जन्मशून्यं लोकानां

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ॥ अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥ यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ॥ असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ॥ सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ॥ भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥५॥

महेश्वरं च मां यो वेत्ति स मनुष्येष्वसंमूढः संमोहरिहतः सन्सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥३॥ लोकमहेश्वरतामेव स्फुटयित । बुद्धिरि-ति त्रिभिः । बुद्धिः सारासारिववेकनेपुण्यम्, ज्ञानमात्मविषयम्, असंमोहो व्याकुलत्वाभावः, क्षमा सिहण्णुत्वम्, सत्यं यथार्थ-भाषणम्, दमो बाह्येन्द्रियसंयमः, ज्ञामोऽन्तःकरणसंयमः, सुखमनुकूलसंवेदनीयम्, दुःखं च तिद्वपरीतं, भव उद्भवः, अभा-वस्तिद्वपरीतः, भयं ज्ञासः, अभयं तिद्वपरीतम्, अस्य लोकस्य मत्त एव भवन्तीत्युत्तरेणान्वयः ॥ ४ ॥ किंच अहिंसेति ।

श्रीधरी०

अ० १०

119911

अहिंसा परपीडानिवृत्तिः, समता रागद्वेषादिराहित्यं, मित्रामित्रतुल्यता च, तुष्टिर्दैवलब्धेन संतोषः, तपः शारीरादि वक्ष्यमा-णम्, दानं न्यायाजितधनादेः सत्पात्रार्पणम्, यशः सत्कीर्तिः, अयशोऽपकीर्तिः, एते बुद्धिर्ज्ञानिमत्यादयस्तद्विपरीताश्चाबु-द्धादयो नानाविधा भावाः प्राणिनां मत्तः सकाशादेव भवन्ति ॥ ५ ॥ किंच । महर्षय इति । सप्त महर्षयो भृग्वादयः सप्त ब्राह्मणा इत्येते पुराणे निश्चयं गता इत्यादि पुराणप्रसिद्धाः । तेभ्योऽपि पूर्वेऽन्ये चत्वारो महर्षयः सनकादयः, तथा मनवः स्वायं भुवादयः मद्भावा मदीयो भावः प्रभावो येषु ते हिरण्यगर्भात्मनो ममैव मनसः संकल्पमात्राज्ञाताः। प्रभावमेवाह येषामिति। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ॥ मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥६॥ एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः ॥ सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ॥ इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८॥ येषां भृग्वादीनां च सनकादीनां चेमा ब्राह्मणाद्या लोके वर्धमाना यथायथं पुत्रपौत्रादिरूपाः शिष्यादिरूपाश्च प्रजा जाता वर्तन्ते ॥ ६॥ यथोक्तविभूत्यादितत्त्वज्ञानस्य फलमाह । एतामिति । एतां भृग्वादिलक्षणां मम विभूतिं, योगं चैश्वर्यलक्षणं तत्त्वतो यो वेत्ति सोऽविकम्पेन निःसंशयेन योगेन सम्यग्दर्शनेन युक्तो भवति । नास्त्यत्र संशयः ॥ ७॥ यथा च विभूतियोगयो-र्ज्ञानेन सम्यग्ज्ञानावाप्तिस्तद्दरीयति । अहमित्यादिचतुर्भिः । अहं सर्वस्य जगतः प्रभवो भृग्वादिरूपविभूतिद्वारेणोत्पत्ति-हेतुः। मत्त एव चास्य सर्वस्य 'बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः' इत्यादिसर्वे प्रवर्तत इति, एवं मत्वाऽवबुद्ध्य बुधा विवेकिनो भावसमन्विताः।

भ० गीता

11 4611

प्रीतियुक्ता मां भजन्ते ॥ ८ ॥ प्रीतिपूर्वकं भजनमेवाह। मिच्चित्ता इति । मय्येव चित्तं येषां ते मिच्चित्ताः । मामेव गताः प्राप्ताः प्राणा इन्द्रियाणि येषां ते मद्भतप्राणाः। मदिर्पितजीवना इति वा । एवंभूतास्ते बुधाः अन्योऽन्यं मां न्यायोपेतैः श्रुत्यादिप्रमा-णैर्बोधयन्तः, बुद्ध्या च मां कथयन्तः संकीर्तयन्तः सन्तो, नित्यं तुष्यन्त्यनुमोदनेन तुष्टिं यान्ति । रमन्ति च निवृत्तिं यान्ति ॥ ९ ॥ एवंभूतानां च सम्यग्ज्ञानमहं ददामीत्याह । तेषामिति । एवं सत्ततयुक्तानां मय्यासक्तानां प्रीतिपूर्वकं भजतां तेषां

मिचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ॥ कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ॥ ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ तेषामेवानुकंपार्थमहमज्ञानजं तमः ॥ नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ ११ ॥ ॥ अर्जुन उवाच ॥ ॥ परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ॥ पुरुषं शाश्चतं दिव्यमादि- देवमजं विभुम् ॥ १२ ॥ ॥

तं बुद्धिरूपं योगमुपायं ददामि। तमिति कम्। येनोपायेन ते भक्ता मां प्राप्नुवन्ति॥१०॥ बुद्धियोगं दत्त्वा च तस्यानुभवपर्यन्तं तमापाद्याविद्याकृतं संसारं नाशयामीत्याह । तेषामिति। तेषामनुकम्पार्थमनुप्रहार्थमेवाज्ञानाज्ञातं तमः संसाराख्यं नाशयामि। कुत्र वा स्थितः सन्केन साधनेन तमो नाशयसीत्यत आह। आत्मभावस्थः बुद्धिवृत्तौ स्थितः सन् भास्वता विस्फुरता ज्ञानल- अपोत्त क्षेत्रेषेणोक्ता विमृतीविसरेण जिज्ञासुर्भगवन्तं स्तुवन्नर्भुन उवाच। परं ब्रह्मेति सप्तिभिः।

श्रीधरी०

अ० १०

11 4611

परं ब्रह्म च, परं धाम च आश्रयः, परमं च पवित्रं भवानेव कुत इत्यत आह। यतः शाश्वतं नित्यं पुरुषं तथा दिव्यं द्योतना-त्मकं स्वप्रकाशं च आदिश्वासौ देवश्व तं । देवानामादिभूतमित्यर्थः । तथा अजमजन्मानं विभुं व्यापकं त्वामेवाहुः ॥ १२॥ के त इत्यत आह । आहुरिति । ऋषयः भृग्वादयः सर्वे देवर्षिर्नारदः असितश्च देवलश्च व्यासश्च स्वयं त्वमेव साक्षानमे मह्यं ब्रवीषि ॥ १३ ॥ अतो ममेदानीं त्वदैश्वर्येऽसंभावनानिवृत्तेत्याह । सर्वमिति । एतद्भवानेव परं ब्रह्मेत्यादि सर्वमप्यृतं सत्यं मन्ये यन्मां प्रति त्वं कथयसि 'न मे विदुः सुरगणा' इत्यादि तदिप सत्यमेव मन्यत इत्याह । नहीति । हे भगवन्, तव व्यक्तिं आहस्त्वामृषयः सर्वे देविर्धिनिरदस्तथा ॥ असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥ सर्वमेतहतं मन्ये यन्मां वदिस केशव ॥ न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ॥ भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ वक्तमई-स्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभृतयः ॥ याभिर्विभृतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ देवा न विदुः अस्मदनुग्रहार्थमियमभिव्यक्तिरिति न जानन्ति । दानवाश्चास्मन्निग्रहार्थमिति न विदुरेवेति ॥ १४॥ किं तर्हि । स्वयमिति।स्वयमेव त्वमात्मानं वेत्थ जानासि नान्यः। तद्प्यात्मना स्वेनैव वेत्थ न साधनान्तरेण। अत्यादरेण बहुधा संबो-धयति हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमत्वे हेतुगर्भाणि संबोधनानि हे भूतभावन भूतोत्पादक, भूतानामीश नियन्तः, देवानामादित्या-दीनां देव प्रकाशक, जगत्पते विश्वपालक, ॥१५॥ यस्मात्तवाभिव्यक्तिं त्वमेव वेत्सि न देवादयस्तस्माद्वक्तुमहिसीति या आत्म- भ० गीता ॥ ५९ ॥ नस्तव दिव्या अत्यञ्चता विभूतयस्ताः सर्वा वक्तुं त्वमेवाईसि योग्यो भवसि। याभिरिति विभूतीनां विशेषणं स्पष्टार्थम् ॥ १६॥ कथनप्रयोजनं दर्शयन्प्रार्थयते । कथिमिति द्वाभ्याम् । हे योगिन् कथं कैर्विभूतिभेदैः सदा परिचिन्तयन्नहं त्वां विद्यां जानी-याम् । विभूतिभेदेन चिन्त्योऽपि त्वं केषु केषु पदार्थेषु मया चिन्तनीयोऽसि ॥ १७॥ तदेवं बिहर्मुखेऽपि चित्ते तत्र तत्र विभूतिभेदेन त्विचिन्तेव यथा भवेत्तथा विस्तरेण कथयत्याह । विस्तरेणेति । आत्मनस्तव योगं सर्वज्ञत्वसर्वशक्तित्वादिलक्षणं योगै-

कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ॥ केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥१७॥ विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ॥ भृयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्॥१८॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्मिविभूतयः ॥ प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ अहमात्मा युडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ॥ अहमादिश्च मध्यं च भृतानामन्त एव च ॥ २० ॥ ॥ ॥

श्वर्यं विभूतिं च विस्तरेण पुनः कथय। हि यस्मात्त्वद्वाक्यममृतरूपं शृण्वतो मम तृप्तिरलंबुद्धिर्नास्ति ॥ १८ ॥ एवं प्रार्थितः सन् श्रीभगवानुवाच। हन्तेति । हन्तेत्यनुकम्पासंबोधनं । दिव्या या मम विभूतयस्ताः प्राधान्येन तुभ्यं कथयिष्यामि। यतोऽ-वान्तरस्य विभूतिविस्तरस्य मदीयस्यान्तो नास्त्यतः प्रधानभूताः कतिचिद्वर्णयिष्यामि ॥ १९ ॥ तत्र प्रथममेश्वरं रूपं कथ-विक्ति । असमिति । हे गुडाकेश, सर्वेषां भूतानामाशयेष्यन्तः करणेषु सर्वज्ञत्वादिगुणैर्नियन्तृत्वेनावस्थितः परमात्माहम् । आदि- श्रीधरी०

अ० १०

11 49 11

र्जन्म, मध्यं स्थितिः, अन्तः संहारः, सर्वभूतानां जन्मादिहेतुश्चाहमेवेत्यर्थः ॥ २० ॥ इदानीं विभूतीः कथयति । आदित्याना-मित्यादिना यावद्ध्यायसमाप्ति। आदित्यानां द्वादशानां मध्ये विष्णुर्वामनोऽहम्। ज्योतिषां प्रकाशानां मध्येंऽशुमान्विश्वच्या-पकरिमयुक्तो रविः सूर्योऽहम्।मरुतां देवविशेषाणां मध्ये मरीचिनामाहमस्मि।यद्वा सप्त मरुद्गणा वायवस्तेषां मध्य इति।ते च आवहः, प्रवहो, विवहः, परावहः, उद्धहः, संवहः, परिवह इति मरुद्गणाः। नक्षत्राणां मध्ये चन्द्रोऽहम् अत्र च 'आदित्यानामहं विष्णुः' इत्यादिषु प्रायशो निर्धारणे षष्ठी । क्रचिच 'भूतानामस्मि चेतना' इत्यादिना संबन्धे षष्ठी । तच्च तत्र तत्रैव दर्शयिष्यामः । आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान् ॥ मरीचिर्मरुतामसि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः॥ इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना॥२२॥ रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्॥ वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्॥२३॥ परोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्॥ सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥२४॥ विष्णुरित्याद्यवतारोऽपि प्रभावातिशयमात्रविवक्षया विभूतित्वेन निर्दित्यते । अतः परं चाध्यायस्य स्पष्टार्थत्वेऽपि क्वचित्किचि-झाख्यास्यामः ॥ २१ ॥ वेदानामिति । वासव इन्द्रः, भूतानां संबन्धिनी चेतना ज्ञानशक्तिरहमस्मि ॥ २२ ॥ रुद्राणामिति । यक्षरक्षसामिति। राक्षसानामपि ऋरत्वादिसाम्याद्यक्षैः सहैकीकृत्य निर्देशः, तेषां मध्ये वित्तेशः कुवेरोऽस्मि। पावकोऽग्निः। शिख-रिणां शिखरवतामुच्छितानां मध्ये मेरुः ॥ २३ ॥ पुरोधसामिति । पुरोधसां मध्ये देवपुरोहितत्वान्मुख्यं बृहस्पतिं मां विद्धि । भ**्गीता** 

सेनानीनां सेनापतीनां मध्ये देवसेनापितः स्कन्दोऽहमस्मि । सरसां स्थिरजलाशयानां मध्ये समुद्रोऽस्मि ॥ २४ ॥ महर्षीणा-मिति । गिरां वाचां पदात्मिकानां मध्य एकमक्षरमोंकाराख्यं पदमस्मि । यज्ञानां श्रोतस्मार्तानां मध्ये जपरूपो यज्ञोऽहमस्मि॥२५॥ अश्वत्थ इति । देवा एव सन्तो मन्त्रदर्शनेन य ऋषित्वं प्राप्तास्तेषां मध्ये नारदोऽस्मि । सिद्धानामुत्पत्तित एवाधिगतपरमार्थत-त्त्वानां मध्ये कपिलाख्यो मुनिरस्मि ॥ २६ ॥ उचैःश्रवसमिति । अमृतार्थं क्षीराव्धिमथनादुद्भृतमुचैःश्रवसं नामाश्वं मिद्ध-

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ॥ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ॥ गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां किपलो मुनिः ॥ २६ ॥ उच्चैःश्रवसमश्चानां विद्धि माममृतोद्भवम् ॥ ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥ आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् ॥ प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुिकः॥२८॥ अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ॥ पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९॥

भूतिं विद्धि । अमृतोद्भवमित्येतदैरावतेऽपि संबध्यते । नराधिपं राजानं मां विद्धि ॥ २७ ॥ आयुधानामिति । आयुधानां मध्ये वज्रम् , कामान्दोग्धीति कामधुक् , प्रजनः प्रजोत्पत्तिहेतुः कंदपः कामोऽस्मि । न केवलं संभोगप्रधानः कामो मद्विभूतिः , अशा-स्त्रीयत्वात् । सर्पाणां सविषाणां राजा वासुकिरस्मि ॥२८॥ अनन्त इति । नागानां निर्विषाणां राजा अन्नतः शेषोऽस्मि , यादसां क्रिक्ताणां राजा वस्मोऽस्मि । १९॥

श्रीधरी०

अ० १६

11 60 11

महाद इति । कलयतां वरीकिवेतां गणयतां वा मध्ये कालोऽहम् । मृगेन्द्रः सिंहः। पक्षिणां मध्ये गरुडोऽस्मि ॥ ३०॥ पवन इति । पवतां पाविवतृणां वेगवतां वा मध्ये वायुरस्मि। शस्त्रभृतां वीराणां रामो दाशरथिः। यद्वा परशुरामः। झषाणां मत्स्यानां मकरो मत्स्यविशेषस्तिमिंगिलः। स्रोतसां प्रवाहोदकानां मध्ये भागीरथी ॥ ३१॥ सर्गाणामिति । सृज्यन्त इति सर्गा आकाशा-दयस्तेषामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहं। अहमादिश्च मध्यं चेत्यत्र सृष्ट्यादिकर्तृत्वं पारमैश्वर्यमुक्तं। अत्र तूत्पत्तिस्थितिलया मद्विभूति-त्वेन ध्येया इत्युच्यत इति विशेषः। अध्मात्मविद्या आत्मविद्या प्रवद्तां वादिनां संबन्धिन्यो वादजल्पवितण्डाख्यास्तिस्रः कथाः प्रहादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्॥ मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षि-णाम ॥ ३०॥ पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ॥ झषाणां मकरश्चास्मि स्रोत-सामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥ सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ॥ अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामहम् ॥ ३२॥ प्रसिद्धास्तासां मध्ये वादोऽहम्।यत्र द्वाभ्यामपि प्रमाणतस्तर्कतश्च स्वपक्षः स्थाप्यते, परपक्षरछलजातिनिग्रहस्थानैर्दृष्यते, स जल्पो नाम। यत्र त्वेकः स्वपक्षं स्थापयत्यन्यस्तु छलजातिनिग्रहस्थानैस्तत्पक्षं दूषयति न तु स्वपक्षं साधयति सा वितण्डा नाम कथा। तत्र जल्पवितण्डे विजिगीषमाणयोर्वादिनोः शक्तिपरीक्षामात्रफले, वादस्तु वीतरागयोः शिष्याचार्ययोरन्ययोर्व तत्त्वनिर्णयफलश्च। अतोऽसौ श्रेष्ठत्वान्मद्विभृतिरित्यर्थः ॥ ३२ ॥

भ० गीता

॥ ६१॥

अक्षरेति । अक्षराणां वर्णानां मध्येऽकारोऽस्मि, तस्य सर्ववाङ्मयत्वेन श्रेष्ठत्वात् । तथा च श्रुतिः 'अकारो हि सर्वा वाक्सैषा स्प-श्रीष्मभिर्व्यज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति' इति । सामासिकस्य समाससमूहस्य मध्ये द्वन्द्वः रामकृष्णावित्यादिसमासोऽस्मि, उभयपदप्रधानत्वेन श्रेष्ठत्वात् । अक्षयः प्रवाहरूपः कालोऽहमेव कालः कलयतामित्यत्रायुर्गणनात्मकः संवत्सरशताद्यायुःस्वरूप-

काल उक्तः स च तस्मिन्नायुषि क्षीणे सति क्षीयते, अत्र तु प्रवाहात्मकोऽक्षयः काल उच्यत इति विशेषः। कर्मफलविधावृणां

मध्ये विश्वतोमुखों धाता। सर्वकर्मफलविधाताहमित्यर्थः ॥ ३३ ॥ मृत्युरिति। संहारकारिणां मध्ये सर्वहरो मृत्युरहम् । भवि-अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ॥ अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतो-मुखः ॥ ३३ ॥ मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ॥ कीर्तिः श्रीवीक नारीणां स्मृ-तिर्मेधा धृतिः क्षमा॥ ३४ ॥ बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ॥ मासानां मार्गशीर्षोऽहमृत्नां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

ध्यतां भाविकल्याणानां प्राणिनामुद्धवोऽभ्युदयोऽहम्। नारीणां स्त्रीणां मध्ये कीर्त्याद्याः सप्त देवतारूपाः स्त्रियोऽहम्। यासामा-भासमात्रयोगेन प्राणिनः श्टाध्या भवन्ति ताः कीर्त्याद्याः स्त्रियो मद्धिभूतयः ॥ ३४॥ बृहत्सामेति 'त्वामिन्द्रं हवामहे' इत्य-स्यामृचि गीयमानं बृहत्साम तेन चेन्द्रः सर्वेश्वरत्वेन स्त्यत इति श्रेष्ठचं दर्शितं। छन्दोविशिष्टानां मन्त्राणां मध्ये गायत्र्यहम्, द्विजत्वापादकत्वेन सोमाहरणेन च श्रेष्ठत्वात । कसमाकरो वसन्तः ॥ ३५॥ श्रीधरी०

अ० १०

॥ ६१।

चूतमिति। छलयतामन्योन्यवञ्चनपराणां संबन्धि चूतमस्मि। तेजस्विनां प्रभावतां तेजः प्रभावोऽस्मि। जेतृणां जयोऽस्मि। व्यव-सायिनामुद्यमवतां व्यवसाय उद्यमोऽस्मि।सत्त्ववतां सात्त्विकानां सत्त्वमहम्॥३६॥वृष्णीनामिति।वासुदेवो योऽहंत्वामुपदिशामि धनंजयस्त्वमेव मद्विभूतिः। मुनीनां वेदार्थमननशीलानां वेदव्यासोऽहमस्मि। कवीनां काव्यदर्शिनां मध्ये उशनानाम कविः शुक्रः ॥३७॥ दण्ड इति। दमयतां दमनकर्तृणां संबन्धी दण्डोऽस्मि येनासंयता अपि संयता भवन्ति स दण्डो मद्विभूतिः। जेतुमिच्छतां युतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥ वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः ॥ सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशना कविः ॥ ३७ ॥ दण्डो दमयतामिस नीतिरिस जिगीषताम् ॥ मौनं चैवासि युद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥ यचापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ॥ न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भतं चराचरम् ॥ ३९ ॥ नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ॥ एष तूदेशतः प्रोक्तो विभृतेर्विस्तरो मया ॥ ४०॥ संबन्धिनी सामाद्यपायरूपा नीतिरस्मि। गुह्यानां गोप्यानां गोपनहेतुर्मीनमव्चनमहमस्मि, न हि तूणीं स्थितस्याभिप्रायो ज्ञायते। ज्ञानवतां तत्त्वज्ञानिनां यज्ज्ञानं तदहम् ॥ ३८ ॥ यदिति । यदिप च सर्वभूतानां बीजं प्ररोहकारणं तदहम् । तत्र हेतुः-मया विना यत्स्याद्भवेत् तच्चराचरं भूतं नास्त्येवेति ॥ ३९ ॥ प्रकरणार्थमुपसंहरति । नान्त इति । अनन्तत्वाद्विभूतीनां ताः साक-

ल्येन वक्तुं न शक्यन्ते एष तु विभूतेर्विस्तर उद्देशतः संक्षेपतः प्रोक्तः ॥ ४० ॥ पुनश्च साकाङ्कं प्रति कथंचित्साकल्येन कथ-यति । यद्यदिति । विभूतिमदैश्वर्ययुक्तम् श्रीमत्संपत्तियुक्तम् ऊजितं केनचित्रभावबलादिना गुणेनातिशयितं यद्यत्सत्त्वं वस्तु-मात्रं तत्तदेव मम तेजसः प्रभावस्यांशेन संभूतं जानीहि ॥ ४१ ॥ अथवा किमनेन परिच्छिन्नज्ञानेन सर्वत्र समदृष्टिमेव कुर्वि-त्याह । अथवेति । बहुना पृथग्ज्ञातेन किं तव कार्य । यदिदं सर्व जगदेकांशेनैकदेशमात्रेण विष्टभ्य धृत्वा व्याप्येति वाहमेव

यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमद्रजितमेव वा ॥ तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ॥ ४१॥ अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ॥ विष्टभ्याहमिदं कुत्स्रमेकांशेन स्थितो जगत् ॥४२॥ इति श्रीमद्भग० विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ ॥ अर्जुन उवाच ॥ ॥ मद्नुयहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ॥ यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ १॥

स्थितः न मद्यतिरिक्तं किंचिदस्ति 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि' इति श्रुतेः ॥ ४२ ॥ इन्द्रियद्वारतश्चित्ते बहिर्धावित सत्यपि ईशदृष्टिविधानाय विभूतीर्दशमेऽब्रवीत् ॥१॥ इति सुबोधिन्यां टीकायां दशमोऽध्यायः ॥१०॥ ॥विभूतिवैभवं प्रोच्य कृपया परया हरिः । दिदृक्षोरर्जुनस्याथ विश्वरूपमद्रीयत् ॥ १ ॥ पूर्वाध्यायान्ते 'विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्' इति विश्वात्मकं पारमेश्वरं रूपमुपक्षिप्तं तिदृद्धः पूर्वोक्तमभिनन्दन्नर्जुन उवाच । मदनुग्रहायेति चतुर्भिः । ममानुग्रहाय शोकनि- श्रीधरी॰

अ० ११

॥ ६२ ॥

वृत्तये परमं परमार्थनिष्ठं गुह्यं गोप्यमप्यध्यात्ममितिसंज्ञितमात्मानात्मविवेकविषयं यत्त्वयोक्तं वचः 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्' इत्यादि पष्टाध्यायपर्यन्तं यद्वाक्यं तेन ममायं मोहोऽहं हन्ता एते हन्यन्त इत्यादिलक्षणो भ्रमो विगतः विनष्टः, आत्मनः कर्तृत्वाद्यभावोक्तेः॥१॥ किंच । भवाप्ययाविति । भूतानां भवाप्ययौ सृष्टिप्रलयौ त्वत्तः सकाशादेव भवत इति श्रुतौ मया 'अहं कृत्स्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा' इत्यादौ विस्तरशः पुनःपुनः, कमलपत्रे इव सुप्रसन्ने विशाले अक्षिणी यस्य सः हे कमलपत्राक्ष, माहात्म्यमपि चाव्ययमक्षयं श्रुतम् । विश्वसृष्ट्यादिकर्तृत्वेऽपि शुभाशुभकर्मकारियतृत्वेऽपि बन्धमोक्षादिविचित्रफलदातृत्वेऽ-भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ॥ त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्य-मपि चाव्ययम् ॥ २ ॥ एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ॥ द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ प्यविकारावैषम्यासङ्गोदासीन्यादिलक्षणमपरिमितं महत्त्वं श्रुतम् 'अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते' 'मया ततिमदं सर्वे' 'न च मां तानि कर्माणि निवधन्ति' 'समोऽहं सर्वभूतेषु' इत्यादिना । अतस्त्वत्परतन्त्रत्वादिप जीवानामहं कर्तत्यादिर्मदीयो मोहो विगत इति भावः ॥ २॥ किंच । एवमिति । 'भवाप्ययौ हि भूतानाम्' इत्यादि मया श्रुतं यथा चेदानीमात्मानं त्वमात्थ 'विष्टभ्याह-मिदं कुत्स्त्रम्' इत्येवं कथयसि हे परमेश्वर, एवमेतत्। अत्राप्यविश्वासो मम नास्तीत्यर्थः। तथापि हे पुरुषोत्तम। तवैश्वरं ज्ञानैश्वरी-शक्तिवलवीयतेजोभिः संपन्नं त्वद्र्पं कौत्हलादहं द्रष्टुमिच्छामि॥ ३॥

**भ०गीता** ॥ ६३॥

न चाहं द्रष्टुमिच्छामीत्येतावतैव त्वया तद्रपं दर्शयितव्यम् किं तर्हि । मन्यस इति । योगिन एव योगास्तेषामीश्वर । मयार्जुनेन तद्र्पं द्रष्टुं शक्यिमिति यदि मन्यसे ततस्तिहैं तद्रपवन्तमात्मानमन्ययं नित्यं मम दर्शय ॥ ४ ॥ एवं प्रार्थितः सन्नत्यद्धतं रूपं दर्शयिष्यन्सावधानो भवेत्येवमर्जुनमभिमुखीकरोति। श्रीभगवानुवाच। पश्येति चतुर्भिः। रूपस्यैकत्वेऽपि नानाविधत्वाद्रपा-णीति बहुवचनं अपरिमितान्यनेकप्रकाराणि दिव्यान्यलैकिकानि मम रूपाणि पश्य। वर्णाः शुक्ककृष्णादयः । आकृतयोऽवयव-मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ॥ योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्य-यम् ॥ ४॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ॥नाना-विधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ ५॥ पर्यादित्यान्वसून्रुद्रानिश्वनौ मरुत-स्तथा ॥ बह्रन्यदृष्टपूर्वाणि पर्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥ इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पर्याद्य सचराचरम् ॥ मम देहे गुडाकेश यचान्यहूष्ट्रमिच्छिस ॥ ७ ॥ सिन्नवेशविशेषाः। नाना अनेकवर्णा आकृतयश्च येषां तानि नानावर्णाकृतीनि॥ ५॥ तान्येवाह। पश्येति। आदित्यादीन्मम देहे पस्य। मरुत एकोनपञ्चारादेवविरोषान्। अदृष्टपूर्वाणि त्वया वान्येन वा पूर्वमदृष्टानि रूपाणि आश्चर्याण्यत्यञ्चतानि॥ ६॥ किंच । इहेति । तत्र तत्र परिभ्रमता वर्षकोटिभिरपि द्रष्टुमशक्यं कृत्स्नमपि चराचरसहितं जगदिहास्मिन्मम देहेऽवयवरूपे-णैकत्रैव स्थितमद्याधुनैव पश्य। यच्चान्यज्जगदाश्रयभूतं कारणस्वरूपम्। जगतश्चावस्थाविशेषादिकम्। जयपराजयादिकं च यद-

श्रीधरी०

अ० ११

11 53 11

प्यन्यद्रष्टुमिच्छिस तत्सर्व पश्य ॥ ७॥ यदुक्तमर्जुनेन 'मन्यसे यदि तच्छक्यम्' इति तत्राह । नित्वति । अनेनैव तु स्वीयेन चमचक्षुण मां द्रष्टुं न शक्यसे शक्तो न भविष्यसि। अतोऽहं दिव्यमलोकिकं ज्ञानात्मकं चक्षुस्तुभ्यं ददामि। ममैश्वरमसाधारणं योगं युक्तिमघटितघटनासामर्थ्य पर्य ॥८॥ एवमुक्त्वा भगवानर्जुनाय रूपं दर्शितवान्। तच्च रूपं दृष्टार्जुनः श्रीकृष्णं विज्ञापित-वानितीममर्थ एवमुक्त्वेत्यादिभिः षड्रभिः श्लोकैर्धृतराष्ट्रं प्रति संजय उवाच। एवमिति। हे राजन् धृतराष्ट्र, महांश्चासौ योगे-न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा ॥ दिव्यं ददामि ते चक्षः पश्य मे योगमैश्व-रम् ॥ ८॥ ॥ संजय उवाच ॥ एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ॥ दर्शया-मास पार्थीय परमं रूपमेश्वरम् ॥ ९ ॥ अनेकवक्रनयनमनेकाद्भतदर्शनम् ॥ अनेकदि-व्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥ दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ॥ सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११॥ श्वरश्च हरिः परममेश्वरं रूपं दर्शितवान् ॥ ९ ॥ कथंभूतं तदित्यत आह । अनेकेति । अनेकानि वक्राणि नयनानि च यस्मि-

स्तत्, अनेकानामञ्चतानां दर्शनं यस्मिस्तत्, अनेकानि दिन्याभरणानि यस्मिस्तत्, दिन्यान्यनेकानि उद्यतान्यायुधानि च यस्मिस्तत् ॥ १०॥ किंच् । दिन्येति । दिन्यानि माल्याम्बराणि च धारयन्तीति तथा, दिन्यो गन्धो यस्य तादृशमनुलेपनं यस्य तत्, सर्वाश्चर्यमयमनेकाश्चर्यप्रायम्, देवं द्योतनात्मकम्, अनन्तमपरिच्छिन्नम् विश्वतः सर्वतो मुखानि यस्मिस्तत् ॥११॥

भ० गीता ॥ ६४ ॥ विश्वरूपदीप्तेनिंरुपमत्वमाह । दिवीति । दिव्याकाशे सूर्यसहस्रस्य युगपदुत्थितस्य यदि युगपदुत्थिता भाः प्रभा भवेत् तिर्हं सा तदा महात्मनो विश्वरूपस्य भासः प्रभायाः कथंचित्सदृशी स्थात् । नान्योपमाऽस्तीत्यर्थः । तथाभूतं रूपं दर्शयामासेति पूर्वे-णान्वयः ॥ १२ ॥ ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायामाह संजयः । तत्रेति । अनेकधा प्रविभक्तं नानाविभागेनावस्थितं कृत्स्नं जगद्देव-देवस्य शरीरे तद्वयवत्वेनेकत्रैव स्थितं तदा पाण्डवोऽर्जुनोऽपश्यत् ॥ १३ ॥ एवं दृष्ट्वा किं कृतवानित्यत आह । तत इति ।

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेगुगपदुत्थिता ॥ यदि भाः सदृशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्रं प्रविभक्तमनेकधा ॥ अपरयदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्त-दा ॥ १३ ॥ ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ॥ प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्ज- लिरभाषत ॥ १४ ॥ ॥ अर्जुन उवाच ॥ पर्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत-विशेषसंघान् ॥ ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

ततो दर्शनानन्तरं विस्मयेनाविष्टो व्याप्तः सन्हष्टान्युत्पुलिकतानि रोमाणि यस्य स धनंजयो देवं तमेव शिरसा प्रणम्य कृता-ज्ञलिः संपुटीकृतहस्तो भूत्वाभाषत उक्तवान् ॥ १४ ॥ भाषणमेवाह । पश्यामीति सप्तदशभिः । हे देव, तव देहे देवानादित्या-दीन्पश्यामि । तथा सर्वान्भूतविशेषाणां जरायुजाण्डजादीनां सङ्घांश्च तथा दिव्यानृषीन्वसिष्ठादीन, उरगांश्च तक्षकादीन् तथा देवा-नामीशं स्वामिनं ब्रह्माणं च । कथंभूतम्, कमलासनस्थं पृथ्वीपद्मक्णिकायां मेरी स्थितम्, यद्वा त्वन्नाभिपद्मासनस्थम् ॥१५॥ श्रीधरी**ः** अ० ११

म ६४।

किंच । अनेकेति । अनेकानि बाह्वादीनि यस्य तादृशं पश्यामि । अनन्तानि रूपाणि यस्य तं त्वां सर्वतः पश्यामि । तव तु अन्तं मध्यमादिं च न पर्यामि सर्वगतत्वात् ॥ १६॥ किंच। किरीटिनमिति। किरीटिनं मुकुटवन्तं गदिनं गदावन्तं चिक्रणं चक्रवन्तं सर्वतो दीप्तिमन्तं तेजःपुञ्जरूपम्, तथा दुर्निरीक्ष्यं द्रष्टुमशक्यम्। तत्र हेतुः-दीप्तयोरनलार्कयोर्द्यतिरिव द्यतिस्तेजो यस्य तमम्। अत एवाप्रमेयमेवंभूत इति निश्चेतुमशक्यं त्वां समंततः पश्यामि ॥१७॥ यस्मादेवं तवातक्यमैश्वर्यं तस्मात् । त्वमिति । त्वमे-अनेकबाहदरवक्रनेत्रं पर्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ॥ नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पर्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ किरीटिनं गदिनं चिक्रणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं ॥ पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समंतादीप्तानलार्कयुतिमप्रमेयं ॥ १७॥ त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ॥ त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनात-नस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहं शशिसूर्यनेत्रम् ॥ पर्यामि त्वां दीप्तहुतारावकं खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९॥

वाक्षरं परमं ब्रह्म । कथंभूतं । वेदितव्यं मुमुक्षुभिर्ज्ञातव्यम् । त्वमेवास्य विश्वस्य परं निधानं निधीयतेऽस्मिन्निति निधानं प्रकृष्टाश्रयः। अत एव त्वमव्ययो नित्यः शाश्वतस्य नित्यस्य धर्मस्य गोप्ता पालकः सनातनश्चिरंतनः पुरुषो मे मतः संमतोऽसि ॥ १८ ॥

किंच । अनादीति । अनादिमध्यान्तमुत्पत्तिस्थितिप्रलयरिहतम् । अनन्तं वीर्यं प्रभावो यस्य तम् । अनन्तवाहुं अनन्ता बाहवो

भ० गीता ॥ ६५॥

यस्य तम्। शशिस्यों नेत्रे यस्य तम् तादृशं त्वां पश्यामि। तथा दीप्तो हुताशोऽग्निर्वेश्वेषु यस्य तम् स्वतेजसा इदं विश्वं तपन्तं संतापयन्तं पश्यामि॥१९॥ किंच। द्यावापृथिव्योरिति। द्यावापृथि व्योरिदमन्तरं हि अन्तरिक्षं त्वयेकेन व्याप्तम् दिशश्च सर्वा व्याप्ताः अद्धृतमदृष्ट्पूर्वं त्वदीयमिद्मुयं घोरं रूपं दृष्ट्वा लोकत्रयं प्रव्यथितमितभीतं पश्यामीति पूर्वस्यवानुषद्धः ॥ २०॥ किंच। अमी हीति। अमी सुरसङ्घाः भीताः सन्तः त्वां विशन्ति शरणं प्रविशन्ति। तेषां मध्ये केचिद् तिभीताः दूरत एव स्थित्वा द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः॥ दृष्ट्वाद्धतं रूपमुयं तवेदं

वावाण्यव्यारिद्मन्तर । ह व्यात (वयकन । दराश्च (त्रा) ॥ व्र्वाहुत कानुत्रात । कानुत्रात । कानुत्रात । व्याह्मत् ॥ २० ॥ अमी हि त्वां सुरसङ्घा विश्वानित केचिद्रीताः प्राञ्जलयो ग्रणन्ति ॥ स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्क-लाभिः ॥ २१ ॥ रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च ॥ गन्ध-वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ॥ २२ ॥ ॥

कृतसंपुटकरयुगुलाः सन्तो गृणन्ति जयजय रक्षरक्षेति प्रार्थयन्ते । स्पष्टमन्यत् ॥२१॥ किंच । रुद्रेति । रुद्राश्चादित्याश्च वसवश्च ये च साध्यानाम देवाः, विश्वेदेवाः, अश्विनौ देवौ, मरुतो मरुद्गणाः, ऊष्माणं पिबन्तीत्यूष्मपाः पितरः, 'ऊष्मभागा हि पितरः' इत्यादिश्चतेः । स्मृतिश्च—'यावदुष्णं भवेदत्रं यावदश्चन्ति वाग्यताः । पितरस्तावदश्चन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः' इति । गन्धर्वाश्च

इत्यादिश्रुतेः। स्मृतिश्च-'यावदुष्णं भवेदन्नं यावदश्चन्ति वाग्यताः। पितरस्तावदश्चन्ति यावन्नोक्ता हविगुेणाः' इति।गन्धवोश्च यक्षाश्चासुराश्च विरोचनादयः, सिद्धानां सङ्घाश्च ते सर्व एव विस्मिताः सन्तः त्वां वीक्षन्त इत्यन्वयः॥ २२॥ ॥

॥ ६५॥

श्रीधरी०

किंच रूपमिति। हे महाबाहो, महदत्यूर्जितं तव रूपं दृष्ट्वा लोकाः सर्वे प्रव्यथिता अतिभीताः, तथाहं प्रव्यथितोऽस्मि। कीदृशं रूपं दृष्टा । बहूनि वक्राणि नेत्राणि च यस्मिसत्, बहुवो बाहुव ऊरवः पादाश्च यस्मिसत्, बहूनि उदराणि यस्मिसत्, बहुभिर्देष्ट्राभिः करालं विकृतं । रौद्रमित्यर्थः ॥२३॥ न केवलं भीतोऽहमित्येतावदेव अपि तु । नभःस्पृशमिति । नभः स्पृश-तीति नभःस्पृक्तं। अन्तरिक्षच्यापिनमित्यर्थः। दीप्तं तेजोयुक्तम्। अनेके वर्णा यस्य तमनेकवर्णम्, व्यात्तानि विवृतान्याननानि रूपं महत्ते बहुवऋनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम् ॥ बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवयितास्तथाहम् ॥ २३ ॥ नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ॥ दृष्ट्रा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ दृष्ट्राकरा-लानि च ते मुखानि दृष्ट्रैव कालानलसंनिभानि ॥ दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल-सङ्घेः ॥ भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरिप योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ यस्य तम्, दीप्तानि विशालानि नेत्राणि यस्य तम् एवंभूतं त्वां दृष्ट्वा प्रव्यथितोऽन्तरात्मा मनो यस्य सोऽहम् धृतिं धैर्यमुप-शमं च न लभे ॥२४॥ किंच । दंष्ट्रेति । भो देवेश, तव मुखानि दृष्ट्रा भयावेशेन दिशो न जानामि।शर्म च सुखं न लभे। भो जगन्निवास प्रसन्नो भव। कीहशानि मुखानि। दंष्ट्राभिः करालानि कालानलः प्रलयाग्निस्तत्सहशानि॥२५॥ यच्चान्यद्रष्ट्रमि-

भ०गीता ॥ ६६ ॥ च्छसीत्यनेनास्मिन्संग्रामे भाविजयपराजयादिकं च मम देहे पश्येति यद्भगवतोक्तं तिददानीं पश्यन्नाह । अमीचेति पश्चिभः । अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधनादयः सर्वे अवनिपालानां जयद्रथादीनां राज्ञां सङ्घेः सहैव तव वक्राणि विशन्तीत्युत्तरेणान्वयः। तथा भीष्मश्च द्रोणश्चासौ सूतपुत्रः कर्णश्च। न केवलं त एव विशन्ति अपि तु प्रतियोद्धारो येऽस्मदीया योधमुख्याः शिखण्डी-तथा भीष्मश्च द्रोणश्चासौ सूतपुत्रः कर्णश्च। न केवलं त एव विशन्ति अपि तु प्रतियोद्धारो येऽस्मदीया योधमुख्याः शिखण्डी-धृष्टद्युम्नादयः तैः सह ॥२६॥ वक्राणीति । एते सर्वे त्वरमाणा धावन्त इव दृष्टाभिः करालानि भयंकराणि वक्राणि विशन्ति ।

वक्राणि ते त्वरमाणा विश्वान्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ॥ केचिद्विलग्ना दशनान्त-रेषु संदश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमांगैः ॥ २७ ॥ यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभि-मुखा द्रवान्ति ॥ तथा तवामी नरलोकवीरा विश्वान्ति वक्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥ यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विश्वान्ति नाशाय समृद्धवेगाः ॥ तथेव नाशाय विश्वान्ति लोकास्तवापि वक्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

तेषां मध्ये केचिच्चूणींकृतेरुत्तमाङ्गेः शिरोभिरुपलक्षिता दन्तसंधिषु संश्लिष्टाः संदृश्यन्ते ॥ २७ ॥ प्रवेशमेव दृष्टान्तेनाह । यथेति । नदीनामनेकमार्गप्रवृत्तानां बहवोऽम्बूनां वारीणां वेगाः प्रवाहाः समुद्राभिमुखाः सन्तो यथा समुद्रमेव द्रवन्ति प्रविश्वनित तथा अमी ये नरलोकवीरास्तेऽभिविज्वलन्ति सर्वतः प्रदीप्यमानानि वक्राणि प्रविश्वन्ति ॥ २८ ॥ अवशत्वेन प्रवेशे नदीवेगो दृष्टान्त उक्तः । बुद्धिपूर्वकप्रवेशे दृष्टान्तमाह । यथेति । प्रदीसं ज्वलनमग्निं पतङ्गाः सूक्ष्मपक्षिविशेषाः बुद्धिपूर्वकं समृ-

श्रीधरी०

अ० ११

द्धो वेगो येषां ते यथा नाशाय मरणायैव विशन्ति तथैव लोका एते जना अपि तव मुखानि प्रविशन्ति ॥ २९ ॥ ततः किमत आह । लेलिह्यस इति । प्रसमानो गिलन् समग्रां लोकान्सर्वानेतान्वीरान् समंतात्सर्वतो लेलिह्यस अतिशयेन भक्षयि । कैः ज्वलद्भिर्वदनैः । किंच हे विष्णो, तव भासो दीष्ठयसेजोभिर्विस्फुरणैः समस्तं जगद्याप्योग्रास्तीत्राः सत्यः प्रतपन्ति संतापयन्ति ॥३०॥ यत एवं तस्मात्। आख्याहीति। भवानुग्ररूपः क इत्याख्याहि कथय। तुभ्यं नमोऽस्तु। हे देववर, प्रसीद प्रसन्नो भव। भव-

लेलिह्यसे ग्रसमानः समंतालोकान्समग्रान्वद्नैर्ज्वलिद्धः ॥ तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ॥ विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ॥ ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

न्तमाद्यं पुरुषं विशेषेण ज्ञातुमिच्छामि । यतस्तव प्रवृत्तिं चेष्टां किमर्थमेवं प्रवृत्तोऽसीति न जानामि । एवंभूतस्य तव प्रवृत्तिं वार्तामिप न जानामीति वा ॥ ३१ ॥ एवं प्रार्थितः सन् श्रीभगवानुवाच । कालोऽस्मीति त्रिभिः । लोकानां क्षयकर्ता प्रवृद्धोऽत्युद्धाः कालोऽस्मि । लोकान्प्राणिनः संहर्तुमिह लोके प्रवृत्तोऽस्मि । अतः। ऋतेऽपि त्वामिति । त्वां हन्तारं विनापि न भवि- च्यन्ति न जीविष्यन्ति । यद्यपि त्वया न हन्तव्या एते तथापि मया कालात्मना प्रस्ताः सन्तो मरिष्यन्त्येव । के ते। प्रत्यनीकेषु

भ० गीता

11 हुए 11

अनीकान्यनीकानि प्रति भीष्मद्रोणादीनां सर्वाष्ठ सेनासु ये योद्धारोऽवस्थितास्ते सर्वेऽपि ॥ ३२ ॥ तस्मादिति । यस्मादेवं तस्मात्त्वं युद्धायोत्तिष्ठ। देवैरपि दुर्जयाः भीष्मद्रोणादयोऽर्जुनेन निर्जिता इत्येवंभूतं यशो लभस्व प्राप्नुहि। अयलेन शत्रू जित्वा समृद्धं राज्यं मुंक्ष्व। एते च तव शत्रवस्त्वदीययुद्धात्पूर्वमेव मयैव कालात्मना निहतप्रायास्तथापि त्वं निमित्तमात्रं भव। हे सब्यसाचिन् सब्येन वामहस्तेन साचितुं शरान्संघातुं शीलं यस्येति ब्युत्पत्त्या वामेनापि बाणक्षेपात्सब्यसाचीत्युच्यते ॥ ३३॥

तसास्वमुत्तिष्ट यशो लभस्व जित्वा शत्रूनभुंक्ष्व राज्यं समृद्धम् ॥ मयैवैते निहताः पूर्व-मेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥ द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा-न्यानपि योधवीरान् ॥ मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा युद्ध्यस्व जेतासि रणे सपतान् ॥ ३४ ॥ ॥ संजय उवाच ॥ एतच्छ्रत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी ॥ नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥

'न चैतद्विद्धाः कतरन्नो गरीयः' इत्यादिर्या शङ्का सापि न कार्येत्याह। द्रोणं चेति। येभ्यस्त्वं शङ्कसे तान्द्रोणादीन्मेयैव हतांस्त्वं जहि घातय। मा व्यथिष्ठाः शोकं माकार्षीः। सपलान् शत्रूत्रणे युद्धे निश्चितं जेतासि जेष्यसि ॥ ३४॥ ततो यद्भत्तं तद्धृतराष्ट्रं प्रति संजय उवाच । एतदिति । एतत्पूर्वश्लोकत्रयात्मकं केशवस्य वचनं श्रुत्वा वेपमानः कम्पमानः किरीट्यर्जुनः कृताञ्ज-

ितः संपुटीकृतहस्तः कृष्णं नमस्कृत्य पुनरप्याह। उक्तवान् । कथमाह भयहषीद्यावेशवशाद्गद्गदेन कण्ठकम्पनेन सह वर्तत इति

श्रीधरी०

अ० ११

सगद्भदं यथा भवति तथा। किंच भीतादपि भीतः सन्प्रणम्यावनतो भूत्वा॥ ३५॥ स्थान इत्येकादशभिरर्जुनस्योक्तिः। स्थान इत्यव्ययं युक्तमित्यस्मिन्नर्थे । हे ऋषीकेश, यत एवं त्वमद्धतप्रभावो भक्तवत्सलश्च अतस्तव प्रकीर्त्या माहात्म्यसंकीर्तनेन न केवलमहमेव प्रहृष्यामि किंतु जगत्सर्व प्रहृष्यति प्रकर्षेण हर्षे प्राप्तोति एतत्तु स्थाने । युक्तमित्यर्थः । तथा जगदनुरज्यतेऽनुरागं चोपैति इति यत्, तथा रक्षांसि भीतानि सन्ति, दिशः प्रतिद्रवन्ति पलायन्त इति यत्, सर्वे योगतपोमन्त्रादिसिद्धानां सङ्घा नम-॥ अर्जुन उवाच ॥ ॥ स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ॥ रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ ३६ ॥ कस्माच ते न नमेरन्महात्मनगरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ॥ अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद-सत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥ त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ॥

वेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ ॥ ॥ स्यन्ति प्रणमन्तीति यत्, एतच्च स्थाने युक्तमेव।न चित्रमित्यर्थः ॥३६॥ तत्र हेतुमाह। कस्मादिति । हे महात्मन्, हे अनन्त, हे देवेदा, हे जगन्निवास। कस्माद्धेतोस्ते तुभ्यं न नमेरन्नमस्कारं न कुर्युः। कथंभूताय। ब्रह्मणोऽपि गरीयसे गुरुतराय आदिकर्त्रे च ब्रह्मणोऽपि जनकाय। किंच सत् व्यक्तं असदव्यक्तं च ताभ्यां परं मूलकारणं यदक्षरं ब्रह्म तच्च त्वमेव। एतेर्नवभिर्हेतुभिस्त्वां सर्वे नमस्यन्तीति न चित्रमित्यर्थः॥३७॥ किंच। त्वमिति । त्वमादिदेवो देवानामादिः। यतः पुराणोऽनादिः पुरुषस्त्वम्। अत एव

भ॰ गीता ॥ ६८॥ त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं लयस्थानम्, तथा विश्वस्य वेत्ता वेदिता ज्ञाता च त्वम्, यच्च वेद्यं वस्तुजातं परं च धाम वैष्णवं पदं तदिप त्वमेवासि। अत एव हे अनन्तरूप, त्वयैव विश्वमिदं ततं व्याप्तं। एतेश्च सप्तभिहेंतुभिस्त्वमेव नमस्कार्य इति भावः ॥ ३८॥ इतश्च त्वमेव सवैर्नेमस्कार्यः सर्वदेवात्मकत्वादिति स्तुवन्स्वयमि नमस्करोति। वायुरिति। वाय्वादिरूपस्त्वमिति सर्वदेवतात्मकत्वोपलक्षणार्थमुक्तम्। प्रजापतिः पितामहस्तस्यापि जनकत्वात्प्रिपतामहस्त्वम्। अतस्ते तुभ्यं सहस्रकृत्वः सहस्रशो

वार्युर्यमोऽग्निर्वरुणः राशाङ्कः प्रजापितस्त्वं प्रिपतामहश्च ॥ नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रक्ट-त्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ॥ अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ सखे-ति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ॥ अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥ ॥ ॥

नमोऽस्तु, भूयोऽपि पुनरिप सहस्रकृत्वो नमो नम इति भक्तिश्रद्धाभरातिरेकेण नमस्कारेषु तृप्तिमनिधगच्छन्बहुशः प्रणमित ॥ ३९॥ किंच । नम इति। हे सर्व सर्वात्मन्, सर्वास्विप दिश्च तुभ्यं नमोऽस्तु। सर्वात्मकत्वमुपपादयन्नाह। अनन्तं वीर्यं साम-र्थ्यं यस्य तथाप्यमितो विक्रमः पराक्रमो यस्य सः, एवंभूतस्त्वं सर्वं विश्वं सम्यगन्तर्बिह्य समाप्रोषि व्याप्रोषि सुवर्णमिव कट-ककुण्डलादि स्वकार्यं व्याप्य वर्तसे ततः सर्वरूपोऽसि ॥ ४०॥ इदानीं भगवन्तं क्षमापयित । सखेतिद्वाभ्यां । त्वां पाकृतः श्रीधरी०

अ० ११

11 56 11

सखेति मत्वा प्रसभं हठेन तिरस्कारेण यदुक्तं तत्क्षामये त्वामित्युत्तरेणान्वयः। किं तत्। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। संधिरार्षः। प्रसभोक्ती हेतु:-तव महिमानमिदं च विश्वरूपमजानता मया प्रमादात्प्रणयेन स्नेहेनापि वा यदुक्तमिति ॥ ४१॥ किंच यचेति । हे अच्युत, यच परिहासार्थे क्रीडादिषु तिरस्कृतोऽसि एकः केवलः। सखीन्विना रहिस स्थित इत्यर्थः । अथवा तत्स-मक्षं तेषां परिहसतां सखीनां समक्षं पुरतोऽपि तत्सर्वमपराधजातं त्वामप्रमेयमचिन्त्यप्रभावं क्षामये क्षमां कारयामि ॥ ४२ ॥ यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ॥ एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं ॥ ४२ ॥ पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरु-र्गरीयान् ॥ न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥ ४३ ॥ तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ॥ पितेव पुत्रस्य सखेव

अचिन्त्यप्रभावमेवाह । पितेति । न विद्यते प्रतिमा उपमा यस्य सोऽप्रतिमः तथाविधः प्रभावो यस्य तव हे अप्रतिमप्रभाव, त्वमस्य चराचरस्य लोकस्य पिता जनकोऽसि । अत एव पृज्यश्च गुरुश्च गुरोरिप गरीयान् गुरुतरः अतो लोकत्रयेऽपि त्वत्सम एव तावदन्यो नास्ति परमेश्वरस्यान्यस्याभावात्, त्वत्तोऽभ्यधिकः पुनः कुतः स्यात् ॥ ४३ ॥ यस्मादेवं । तस्मादिति । तस्मान्वामीशं जगतः स्वामिनमीद्धं स्तुत्यं प्रसादये प्रसादयोमि। कथं कायं प्रणिधाय दण्डवन्निपात्य प्रणम्य प्रकर्षेण नत्वा। अतस्त्वं

सच्युः प्रियः प्रियायाईसि देव सोदुम् ॥ ४४ ॥

भ०गीता

N 88 1

ममापराधं सोढुं क्षन्तुमईसि। कस्य क इव। पुत्रस्यापराधं कृपया पिता यथा सहते, सल्युर्मित्रस्यापराधं सखा निरुपाधिबन्धुर्यथा, प्रियश्च प्रियाया अपराधं तित्रयार्थं यथा तद्वत् ॥ ४४ ॥ एवं क्षमापियत्वा प्रार्थयते । अदृष्टपूर्वमिति द्वाभ्यां । हे देव, पूर्वम- दृष्टं तव रूपं दृष्ट्या हृषितो हृष्टोऽस्मि। तथा भयेन च मे मनः प्रव्यथितं। प्रचितं तस्मान्मम व्यथानिवृत्तये तदेव रूपं दृशय । हे देवेश, हे जगित्रवास, प्रसन्नो भव ॥ ४५ ॥ तदेव रूपं विशेषयन्नाह । किरीटिनमिति । किरीटिनं गदावन्तं चक्रहस्तं च त्वां

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ॥ तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव ॥ तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ श्रीभगवानुवाच॥ मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ॥ तेजोमयं विश्वमनन्तमायं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥ ॥ ॥

द्रष्टुमिच्छामि पूर्व यथा दृष्टोऽस्मि तथैव। अतो हे सहस्रवाहो, विश्वमूर्ते, इदं विश्वरूपं संहत्य तेनैव किरीटादियुक्तेन चतुर्भुजेन

रूपेण भवाविर्भव। तदनेन श्रीकृष्णमर्जुनः पूर्वमिप किरीटादियुक्तमेव पश्यतीति गम्यते। यत्तु पूर्वमुक्तं विश्वरूपदर्शने 'किरीटिनं गिद्दनं चिक्रणं च पश्यामि' इति तद्वहुकिरीटाद्यभिप्रायेण। यद्वा। एतावन्तं कालं यं त्वां किरीटिनं गिद्दनं चिक्रणं च सुप्रसन्नमपश्यं तमेवेदानीं तेजोराशिं दुर्निरीक्ष्यं पश्यामीत्येवं तत्र बहुवचनव्यक्तिरित्यविरोधः ॥ ४६॥ एवं प्रार्थितः सन् तमाश्वासयन्

श्रीधरी०

अ॰ ११

॥६९॥

श्रीभगवानुवाच । मयेति त्रिभिः । हे अर्जुन, किमिति बिभेषि। यतो मया प्रसन्नेन कृपया तवेदं परमुत्तमं रूपं दर्शितम्। आत्मनो मम योगाद्योगमायासामर्थ्यात्। परत्वमेवाह। तेजोमयं विश्वं विश्वात्मकमनन्तमाद्यं च यन्मम रूपं त्वद्नयेन त्वादृशाद्धकाद्नयेन न पूर्व दृष्टं तत् ॥४७॥ एतद्दर्शनमतिदुर्ऌभं लब्ध्वा त्वं कृतार्थोऽसीत्याह । नेति । वेदाध्ययनातिरेकेण यज्ञाध्ययनस्याभावात् । यज्ञशब्देन यज्ञविद्याः कल्पसूत्राद्या लक्ष्यन्ते । वेदानां यज्ञविद्यानां चाध्ययनैरित्यर्थः । न च दानैर्न च क्रियाभिरिम्नहोत्रादिभिर्न न वेद्यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुयैः ॥ एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं घोरमी-हङ्ममेदम् ॥ व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपिमदं प्रपश्य ॥४९॥ ॥ संजय उवाच ॥ इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ॥ आश्वासयमासा च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा॥ ५०॥ चोग्रैस्तपोभिश्चान्द्रायणादिभिरेवं रूपोऽहं त्वदन्येन मनुष्यलोके द्रष्टुं शक्यः, अपितु त्वमेव केवलं मत्प्रसादेन दृष्ट्वा कृतार्थोऽसि

चोग्रैस्तपोभिश्चान्द्रायणादिभिरेवं रूपोऽहं त्वदन्येन मनुष्यलोके द्रष्टुं शक्यः, अपितु त्वमेव केवलं मत्प्रसादेन दृष्ट्वा कृतार्थोऽसि ॥४८॥एवमिप चेत्तवेदं रूपं घोरं दृष्ट्वा व्यथा भवित तिर्हं तदेव रूपं दर्शयामीत्याह। मा त इति। ईहगीदृशं मदीयं घोरं रूपं हृष्ट्वा ते व्यथा मास्तु।विमूढभावो विमूढस्वं च मास्तु।व्यपगतभयः प्रीतमनाश्च सन्पुनस्त्वं तदेवेदं मम रूपं प्रकर्षेण पश्य॥४९॥ एवमुक्त्वा प्राक्तनमेव रूपं दिशंतवानिति संजय उवाच। इतीति। श्रीवासुदेवोऽर्जुनमेवमुक्त्वा यथा पूर्वमासीत्तथैव किरीटादियुक्तं

भ० गीता ष्ठया भक्तया त्वेवंभूतो विश्वरूपोऽहं तत्त्वेन परमार्थतो ज्ञातुं शक्यः शास्त्रतो द्रष्टुं प्रत्यक्षतः प्रवेष्टुं च तादात्म्येन शक्यः नान्यैरूपायैः ॥ ५४ ॥ अतः सर्वशास्त्रसारं परमं रहस्यं श्वण्वित्याह । मत्कर्मकृदिति । मद्धं कर्म करोतीति मत्कर्मकृत्, अह-

चतुर्भुजं स्वीयं रूपं पुनर्दरीयामास् । एनमर्जुनं भीतमेव प्रसन्नवपुर्भूत्वा पुनरप्याश्वासितवान् । महात्मा विश्वरूपः कृपालुरिति वा ॥ ५० ॥ ततो निर्भयः सन्नर्जुन उवाच । दृष्ट्वेति । स्चेताः प्रसन्नचित्त इदानीं संवृत्तः जातोऽस्मि। प्रकृतिं स्वास्थ्यं च प्राप्तोऽस्मि। रोषं स्पष्टम् ॥ ५१॥ स्वकृतस्यानुग्रहस्यातिदुर्लभत्वं दर्शयन् श्रीभगवानुवाच । सुदुर्दर्शमिति । यन्मम विश्वरूपं त्वं दृष्टवानिस इदं सुदुर्दर्शमत्यन्तं द्रष्टुमशक्यम्। अतो देवा अप्यस्य रूपस्य सर्वदा दर्शनिमच्छन्ति न केवलं पुनिरदं पद्मनित ॥ अर्जुन उवाच ॥ दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ॥ इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सुदुर्द्शिमदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम ॥ देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ॥ शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा॥ ५३॥ भत्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽ-र्जुन ॥ ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४॥ मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः॥ निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ ॥ ५२ ॥ तत्र हेतुः । नाहमिति । स्पष्टार्थः ॥ ५३ ॥ केनोपायेन तर्हि द्रष्टुं शक्य इति तत्राह । भक्तयेति । अनन्यया मदेकनि-

श्रीधरी०

अ० ११

मेव परमः पुरुषार्थी यस्य सः, ममेव भक्तो मामेवाश्रितः, पुत्रादिषु सङ्गवर्जितो, निर्वेरश्च सर्वभूतेषु एवंभूतो यः स मां प्राप्तोति नान्य इति ॥ ५५ ॥ देवेरिप सुदुर्दर्श तपोज्ञानादिकोटिभिः ॥ भक्ताय भगवानेवं विश्वरूपमदर्शयत् ॥ १ ॥ इति सुबोधिन्यां टीकायां श्रीधरस्वामिविरचितायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ॥ निर्गुणोपासनस्यैवं सगुणोपासनस्य च ॥ श्रेयः कतरिदत्येवं निर्णेतुं द्वादशोद्यमः ॥१॥ पूर्वोध्यायान्ते 'मत्कर्मकृन्मत्परमः' इत्येवं भक्तिनिष्ठस्य श्रेष्ठत्वमुक्तम् । 'कौन्तेय प्रतिजानीहि' इत्यादिना तत्र तस्यैव श्रेष्ठत्वं वर्णितं, तथा 'तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते' इत्यादिना 'सर्व ज्ञानष्ठवेनेव वृजिनं संतरिष्यिस'

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे विश्वरूप-दर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ॥ अर्जुन उवाच ॥ एवं सततयुक्ता ये भ-क्तास्त्वां पर्युपासते॥ ये चाप्यक्षरमञ्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥१॥ ॥ श्रीभगवानुवाच॥ मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते॥ श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥२॥

इत्यादिना च ज्ञाननिष्ठस्य श्रेष्ठत्वमुक्तम्। एवमुभयोः श्रेष्ठचेऽपि विशेषिजज्ञासया भगवन्तं प्रत्यर्जुन उवाच। एवमिति। एवं सर्व-कर्मापणादिना सततं युक्तास्त्विष्ठाः सन्तो ये भक्तास्त्वां विश्वरूपं सर्वज्ञं सर्वशक्तिं पर्युपासते ध्यायन्ति, ये चाप्यक्षरं ब्रह्मा-च्यक्तं निर्विशेषमुपासते तेषामुभयेषां मध्ये अतिशयेन के योगविदः। श्रेष्ठा इत्यर्थः॥ १॥ तत्र प्रथमाः श्रेष्ठा इत्युक्तरं श्रीभ-गवानुवाच । मयीति । मयि परमेश्वरे सर्वज्ञत्वादिगुणविशिष्टे मन आवेश्येकाग्रं कृत्वा नित्ययुक्ता मदर्थकर्मानुष्ठानादिना भ० गीता

मित्रिष्ठाः सन्तः श्रेष्ठया श्रद्धया युक्ता ये मामाराधयन्ति ते युक्ततमा ममाभिमताः ॥ २ ॥ तिर्हं इतरे किं न श्रेष्ठा इत्यत आह । ये त्विति द्वाभ्याम् । ये त्वक्षरं पर्युपासते ध्यायन्ति तेऽपि मामेव प्राप्नुवन्तीति द्वयोरन्वयः । अक्षरस्य लक्षणमनिर्देश्य-मित्यादि । अनिर्देश्यं शब्देन निर्देष्टुमशक्यम्, यतोऽव्यक्तं रूपादिहीनं, सर्वत्रगं सर्वव्यापि, अव्यक्तत्वादेवाचिन्त्यं, कूटस्थं कूटे मायाप्रपञ्चे स्थितमधिष्ठानत्वेनस्थितम्, अचलं स्पन्दनरिहतं, अतत एव ध्रुवं नित्यम् वृद्ध्यादिरिहतम् ॥ ३ ॥ संनियम्येति । स्पष्टम् ॥४॥ ननु च तेऽपि त्वामेव प्राप्नुवन्ति तहींतरेषां युक्ततमत्वं कुत इत्यपेक्षायां क्षेशाक्षेशकृतं विशेषमाह। क्षेश इति त्रिभिः।

श्रीधरी०

अ० १३

ये त्वक्षरमिनिर्देश्यमञ्यक्तं पर्युपासते ॥ सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥ संनियम्येन्द्रिययामं सर्वत्र समबुद्धयः ॥ ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभृतिहते रताः ॥ ४ ॥ क्रेशोऽधिकतरस्तेषामञ्यक्तासक्तचेतसाम् ॥ अञ्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते॥५॥ ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मत्पराः ॥ अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥

अन्यक्ते निर्विशेष अक्षर आसक्तं चेतो येषां तेषां क्वेशोऽधिकतरः । हि यस्माद्व्यक्तविषया गतिर्निष्ठा देहाभिमानिभिः दुःखं यथाभवत्येवमवाप्यते । देहाभिमानिनां नित्यं प्रत्यक्प्रवणत्वस्य दुर्घटत्वादिति भावः ॥ ५ ॥ मद्भक्तानां मत्प्रसादादनायासत एव सिद्धिर्भवतीत्याह । ये त्विति द्वाभ्याम् । मयि परमेश्वरे सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य समर्प्य मत्परा भूत्वा मां ध्यायन्त अनन्येन न विद्यतेऽन्यो भजनीयो यस्मिस्तेनैव । एकान्तभक्तियोगेनोपासत इत्यर्थः ॥ ६ ॥ ॥ ॥

तेषामिति । एवं मय्यावेशितं चेतो यस्तेषां मृत्युयुक्तात्संसारसागरादहं सम्यगुद्धर्ता अचिरेणैव भवामि ॥७॥ यस्मादेवं तस्मात्। मय्येवेति । मय्येव संकल्पविकल्पात्मकं मन आधत्स्व स्थिरीकुरु । बुद्धिमपि व्यवसायात्मिकां मय्येव निवेशय । एवं कुर्वन्मत्प्रसा-देन लब्धज्ञानः सन्नत अर्ध्व देहान्ते मरणानन्तरं मय्येव निवसिष्यसि निवत्स्यसि मदात्मना वासं करिष्यसि नात्र संशयः।तथा च श्रुतिः-'देहान्ते देवस्तारकं परब्रह्म व्याचष्टे' इति ॥ ८ ॥ अत्राशक्तं प्रति सुगमोपायमाह । अथेति । स्थिरं यथाभवत्येवं तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ॥ भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥ मय्येव मन आधत्स्व मिय बुद्धि निवेशय ॥ निविसिष्यिस मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः ॥ ८॥ अथ चित्तं समाधातुं न शक्तोषि मिय स्थिरम्॥ अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय॥९॥ अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ॥ मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ अथैतद्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ॥ सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥ मयि चित्तं धारियतुं यदि शक्तो न भवसि तिहं विक्षिप्तं चित्तं पुनः प्रत्याहृत्य ममानुस्मरणलक्षणो योगाभ्यासस्तेन मां प्राप्तु-मिच्छ प्रयतं कुरु ॥ ९ ॥ यदि पुनर्नेवं तत्राह । अभ्यास इति । अभ्यासेऽपि यद्यशक्तोऽसि तर्हि मत्प्रीत्यर्थानि यानि कर्माण्ये-काद्रयुपवासत्रतचर्यानामसंकीर्तनादीनि तदनुष्ठानमेव परमं यस्य तादृशो भव । एवंभूतानि कर्माण्यपि मदर्थ कुर्वनमोक्षं पा-

प्स्यसि ॥ १०॥ अत्यन्तं भगवद्धर्भपरिनिष्ठायामशक्तस्य पक्षान्तरमाह । अथैतदपीति । अथैतदपि कर्तुमशक्तोऽसि तर्हि मद्योगं

भ०गीता ॥ ७२ ॥ मदेकशरणत्वमाश्रितः सर्वेषां दृष्टादृष्टार्थानामावश्यकानां चाग्निहोत्रादिकर्मणां फलानि नियतचित्तो भूत्वा परित्यज । एतदुक्तं भवति । मया तावदीश्वराज्ञया यथाशक्ति कर्माणि कर्तव्यानि, फलं पुनर्दृष्टमदृष्टं वा परमेश्वराधीनिमत्येवं मिय भारमारोप्य फलासक्तिं परित्यज्य वर्तमानो मत्प्रसादेन कृतार्थो भविष्यसीति तात्पर्य ॥ ११ ॥ तिममं फलत्यागं स्ताति । श्रेयो हीति । सम्यग्ज्ञानरिहतादभ्यासाद्यक्तिसहितोपदेशपूर्वकं ज्ञानं श्रेष्ठं।तस्मादिप तत्पूर्वकं ध्यानं श्रेष्ठं।'ततस्तु तं पश्यित निष्कलं ध्याय-मानः' इति श्रुतेः।तस्मादप्युक्तलक्षणः कर्मफलत्यागः श्रेष्ठः, तस्मादेवंभूतात्कर्मफलत्यागात्कर्मसु तत्फलेषु चासिक्तिवृत्त्या मत्प्र-

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ॥ ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥१२॥ अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च ॥ निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ॥ मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥

सादेन च समनन्तरमेव संसारशान्तिर्भवित ॥ १२ ॥ एवंभूतस्य भक्तस्य क्षिप्रमेव परमेश्वरप्रसादहेतून्धर्मानाह । अद्वेष्टेत्य-ष्टिभः । सर्वभूतानां यथायथमद्वेष्टा, मैत्रः, करुणश्च उत्तमेषु द्वेषशून्यः, समेषु मित्रतया वर्तत इति मैत्रः । हीनेषु कृपालुरि-त्यर्थः । निर्ममो निरहंकारश्च कृपालुत्वादेवान्यैः सह समे दुःखसुखे यस्य सः क्षमी क्षमावान् ॥ १३ ॥ संतुष्ट इति । सततं लाभेऽलाभे च संतुष्टः प्रसन्नचित्तो योग्यप्रमत्तो यतात्मा संयतस्वभावः दृढो मद्विषयो निश्चयो यस्य मय्यपिते मनोबुद्धी येन एवंभूतो यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ अ० १२

श्रीधरी०

11 92 11

किंच। यस्मादिति। यस्मात्सकाशालोको जनो नोद्विजते भयशङ्कया संक्षोभं न प्राप्नोति यश्च लोकान्नोद्विजते यश्च स्वाभा-विकैर्हर्षादिभिर्मुक्तः। तत्र हर्षः स्वस्येष्टार्थलाभे उत्साहः,अमर्षः परस्य लाभेऽसहनम् , भयं त्रासः,उद्देगो भयादिनिमित्तचित्तक्षोभः एतैर्विमुक्तो यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १५ ॥ किंच । अनपेक्ष इति । अनपेक्षो यहच्छोपस्थितेऽप्यर्थे निःस्पृहः, शुचिर्वाह्या-भ्यन्तरशोचसंपन्नः, दक्षोऽनलसः, उदासीनः पक्षपातरहितः, गतव्यथ आधिशून्यः। सर्वान्दष्टादृष्टार्थानारम्भानुद्यमान्परित्यक्तुं यसान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ॥ हर्षामर्षभयोद्देगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ॥ सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्रक्तः स मे प्रियः॥१६॥ यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न काङ्कृति॥ शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥१७॥ समः रात्रो चिमत्रे च तथा मानापमानयोः ॥ शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमींनी संतुष्टो येन केनचित्॥ अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥१९॥ शीलं यस्य सः एवंभूतः सन् यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥ किंच । येनेति । प्रियं प्राप्य यो न हृष्यति, अप्रियं प्राप्य यो न द्वेष्टि, इष्टार्थनारो सित यो न शोचिति, अप्राप्तमर्थ, न काङ्गिति, शुभाशुभे पुण्यपापे परित्यक्तुं शीलं यस्य एवंभूतो भूत्वा यो

मद्भक्तिमान्स मे प्रियः ॥ १७॥ किंच । सम इति । शत्री च मित्रे च सम एकरूपः, मानापमानयोरिप तथा सम एव । हर्ष-विषादशून्य इत्यर्थः । शीतोष्णयोः सुखदुःखयोश्च समः सङ्गविवर्जितः क्रचिद्प्यनासक्तः ॥ १८ ॥ तुब्यइति । तुब्ये निन्दा

स्तुती यस्य, मौनी संयतवाक्, येन केनचिद्यथाल्घेन संतुष्टः, अनिकेतो नियतवासशून्यः, स्थिरमतिर्घवस्थितचित्तः, एवंभूतो मङ्गक्तिमान्यः स मे प्रियो नरः ॥१९॥ उक्तं धर्मजातं सफलमुपसंहरति । येत्विति । यथोक्तमुक्तप्रकारं धर्म एवामृतममृतत्व-साधनत्वात् । धर्म्यामृतमिदमिति केचित्पठन्ति । तद्य उपासतेऽनुतिष्ठन्ति श्रद्धां कुर्वन्तो मत्परमाश्च सन्तो मङ्किऽतीव मे त्रिया इति ॥ २०॥ दुःखमव्यक्तवत्मैतद्वहुविघ्नमतो बुधः । सुखं कृष्णपदाम्भोजभक्तिसत्पथमाभजेत् ॥ १ ॥ इति सुबोधिन्यां टीकायां श्रीधरस्वामिविरचितायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ॥ भक्तानामहमुद्धर्ता संसारादित्यवादि यत् । त्रयोदशेऽथ

ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ॥ श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २०॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधी-यते ॥ एतचो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्धिदः ॥ १ ॥

तित्सद्भै तत्त्वज्ञानमुदीर्यते ॥ १ ॥ 'तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् । भवामि'इति पूर्व प्रतिज्ञातं तन्न चात्मज्ञानं विना संसारादुद्धरणं संभवति इति तत्त्वज्ञानोपदेशार्थं प्रकृतिपुरुषिववेकाध्याय आरभ्यते । तत्र यत्सप्तमेऽध्याये अपरा परा चेति प्रकृतिद्वयमुक्तं तयोरिववेकाज्ञीवभावमापन्नस्य चिदंशस्यायं संसारः याभ्यां च जीवोपभोगार्थमीश्वरः सृष्ट्यादिषु प्रवर्तते तदेव प्रकृतिद्वयमुक्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञशब्दवाच्यं परस्परं विविक्तं तत्त्वतो निरूपियष्यन् श्रीभगवानुवाच । इदिमिति । इदं भोगा- श्रीधरी०

यतनं शरीरं क्षेत्रमित्यभिधीयते, संसारस्य प्ररोहभूमित्वात्। एतद्यो वेत्ति अहं ममेति मन्यते तं क्षेत्रज्ञ इति प्राहुः, कृषीवल-वत्तत्फलभोकृत्वात्। तद्विदः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोविवेकज्ञाः॥ १॥ तदेवं संसारिणः स्वरूपमुक्तं इदानीं तस्यैव पारमार्थिकमसंसारि-स्वरूपमाह । क्षेत्रज्ञमिति । तं च क्षेत्रज्ञं संसारिणं जीवं वस्तुतः सर्वक्षेत्रेष्वनुगतं मामेव विद्धि, 'तत्त्वमित्त' इतिश्रुत्युपलक्षितेन चिदंशेन मद्रूपस्योक्तत्वात्। आदरार्थमेव तन्ज्ञानं स्तौति । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्थद्वेलक्षण्येन ज्ञानं तदेव मोक्षहेतुत्वान्मम ज्ञानं मतं अन्यत्तु वृथा पाण्डित्यं। बन्धहेतुत्वादित्यर्थः । तदुक्तं—'तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये। आयासायापरं कर्म विद्या-

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ॥ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥ तत्क्षेत्रं यच्च यादक यद्विकारि यतश्च यत् ॥ स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु॥ ३ ॥ ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधेः पृथकू ॥ ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्भिर्विनिश्चितेः ॥ ४ ॥

न्याशिल्पनेषुणम्'इति ॥ २ ॥ अत्र यद्यपि चतुर्विशतिभेदैभिन्ना प्रकृतिः क्षेत्रमित्यभिप्रेतं तथापि देहरूपेण परिणतायामेव तस्यामहंभावेनाविवेकः स्फुट इति तद्विवेकार्थमिदं शरीरं क्षेत्रमित्याद्युक्तं, तदेतत्प्रपञ्चियण्यन्प्रतिजानीते। तत्क्षेत्रमिति। यदु-क्तं मया तत्क्षेत्रं यत्त्वरूपतो जडं दश्यादिस्वभावं यादृग्यादृशं चेच्छादिधर्मकं यद्विकारि यैरिन्द्रियादिविकारिर्युक्तं यतश्च प्रकृतिपुरुषसंयोगाद्भवति यदिति। यैः स्थावरजङ्गमादिभेदैभिन्नमित्यर्थः। स च क्षेत्रज्ञो यः स्वरूपतः, यत्प्रभावश्च अचिन्त्येश्व- र्ययोगेन यैः प्रभावैः संपन्नः तत्सर्वं संक्षेपतो मत्तः शृणु ॥ ३ ॥ क्षेविंस्तरेणोक्तस्यायं संक्षेप इत्यपेक्षायामाह । ऋषिभिरिति ।

भ० गीता

11 88 11

ऋषिभिर्वसिष्ठादिभिर्योगशास्त्रेषु ध्यानधारणादिविषयत्वेन वैराजादिरूपेण बहुधा गीतं निरूपितम्, विविधैर्विचित्रेश्च नित्यने-मित्तिककाम्यविषयैद्द्यन्दोभिर्वेदैर्नानायजनीयदेवतादिरूपेण गीतं, ब्रह्मणः सूत्रैः पदेश्च। ब्रह्म सूत्र्यतं सूच्यत एभिरिति ब्रह्मसू-त्राणि 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते'इत्यादीनि तटस्थलक्षणपराण्युपनिषद्वाक्यानि, तथा च ब्रह्म पद्यते गम्यते साक्षाज्ज्ञा-यत एभिरिति पदानि स्वरूपलक्षणपराणि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'इत्यादीनि तैश्च बहुधा गीतं। किंच हेतुमद्भिः 'सदेव सोम्येदमय आसीत्' 'कथमसतः सज्जायेत' इति, तथा 'को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति' इत्यादि-युक्तिमद्भिः। अन्यादपानचेष्टां कः कुर्यात् प्राण्यात्प्राणानां व्यापारंको वा कुर्यात् इति पदयोरर्थः। विनिश्चितैरुपक्रमोपसंहारैक-महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च॥ इन्द्रियाणि दशैकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः॥ ५॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ॥ एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६॥ वाक्यतया असंदिग्धार्थप्रतिपादकैरित्यर्थः । तदेवमेतैर्विस्तरेणोक्तं दुःसंग्रहं संक्षेपतस्तुभ्यं कथयिष्यामि तच्छृण्वित्यर्थः । यद्वा 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादीनि ब्रह्मसूत्राणि गृह्यन्ते,तान्येव ब्रह्म पद्यते निश्चीयत एभिरिति पदानि, तैहेंतुमिद्धिः 'ईक्षतेर्नाश-ब्दम्' 'आनन्दमयोऽभ्यासात्' इत्यादिभिर्युक्तिमिद्धिविश्वितार्थैः। शेषं समानं॥४॥ तत्र क्षेत्रस्वरूपमाह। महाभूतानीति द्वाभ्यां। महाभूतानि भूम्यादीनि पञ्च, अहंकारस्तत्कारणभूतः, बुद्धिर्विज्ञानात्मकं महत्तत्त्वं, अन्यक्तं मूलप्रकृतिः, इन्द्रियाणि बाह्यानि द्श श्रोत्रत्वग्घाणद्दिज्ञह्वावाग्दोर्मेढ्राङ्घिपायव इति, एकं च मनः, इन्द्रियगोचराश्च पञ्चतन्मात्ररूपा एव शब्दाद्य आका-शादिविशेषगुणतया व्यक्ताः सन्त इन्द्रियविषयाः पञ्च, तदेवं चतुर्विशतितत्त्वान्युक्तानि॥५॥ इच्छेति। इच्छादयः प्रसिद्धाः, श्रीधरी०

अ० १३

संघातः शरीरं, चेतना ज्ञानात्मिका मनोवृत्तिः, धृतिधेर्यम्, एत इच्छादयो दृश्यत्वान्नात्मधर्मा अपितु मनोधर्मा एव अतः क्षे-त्रान्तःपातिन एव । उपलक्षणं चैतत्संकल्पादीनां । तथाच श्रुतिः—'कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिहींधींभीं-रित्येतत्सर्वं मन एवेति'। अनेन च यादृगिति प्रतिज्ञाताः क्षेत्रधर्मा द्शिताः । एतत्क्षेत्रं सविकारमिन्द्रियादिविकारसिहतं संक्षे-पेण तुभ्यं मयोक्तमिति क्षेत्रोपसंहारः ॥ ६ ॥ इदानीमुक्तलक्षणात्क्षेत्राद्विविक्ततया ज्ञेयं ग्रुद्धं क्षेत्रज्ञं विक्तरेण वर्णयिष्यंस्तज्ज्ञा-नसाधनान्याह । अमानित्वमिति पञ्चभिः । अमानित्वं स्वगुणश्लाघाराहित्यम्, अदम्भित्वं दम्भराहित्यम्, अहिंसा परपीडा-

अमानित्वमदिम्भत्वमिहंसा क्षान्तिरार्जवं ॥ आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनियहः ॥ ७ ॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ॥ जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥ असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारग्रहादिषु ॥ नित्यं च समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

वर्जनम् , क्षान्तिः सहिष्णुत्वम् , आर्जवमवक्रता, आचार्योपासतं सद्वरसेवा, शौचं बाह्यमाभ्यन्तरं च, तत्र बाह्यं मृजलादिना, आभ्यन्तरं च रागादिमलक्षालनम् । तथाच स्मृतिः—'शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिस्तथान्तरं' इति । स्थैर्यं सन्मार्गे प्रवृत्तस्य तदेकनिष्ठता, आत्मविनिग्रहः शरीरसंयमः, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्ति पञ्चमेनान्वयः ॥ ७॥ किंच । इन्द्रियार्थेष्विति । जन्मादिषु दुःखदोषयोरनुदर्शनं पुनःपुनरालोचनम् । दुःखरूपस्य दोष-स्यानुदर्शनमिति वा । स्पष्टमन्यत् ॥ ८॥ किंच । असक्तिरिति । असक्तिः पुत्रादिपदार्थेषु प्रीतित्यागः, अनभिष्वङ्गः पुत्रादीनां

भ०गीता ॥ ७५ ॥ सुखे दुःखे वाऽहमेव सुखी दुःखी चेत्यध्यासातिरेकाभावः, इष्टानिष्टयोरुपपत्तिषु प्राप्तिषु नित्यं सर्वदा समचित्तत्वम् ॥ ९॥ किंच। मिय चेति। मिय परमेश्वरे अनन्ययोगेन सर्वात्मदृष्ट्या अव्यभिचारिणी एकान्तभिक्तः, विविक्तः ग्रुद्धचित्तप्रसादकरः किंच। मिय चेति। मिय परमेश्वरे अनन्ययोगेन सर्वात्मदृष्ट्या अव्यभिचारिणी एकान्तभिक्तः, विविक्तः ग्रुद्धचित्तप्रसादकरः तं देशं सेवितुं शीलं यस्य तस्य भावस्तत्त्वम्, प्राकृतानां जनानां संसदि सभायामरती रत्यभावः॥ १०॥ किंच। अध्यात्मिति। आत्मानमधिकृत्य वर्तमानमध्यात्मज्ञानम् तस्मिन्नित्यत्वं नित्यभावः। त्वंपदार्थग्रुद्धिनिष्ठत्विमत्यर्थः। तत्त्वज्ञानस्यार्थः प्रयोजनं मोक्षः तस्य दर्शनं। मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टतालोचनिमत्यर्थः। एतदमानित्वमदिम्भत्विमत्यादिविंशतिसंख्यात्मकं यदुक्त-

मिय चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ विविक्तदेशसेवित्वमरितर्जनसंसदि ॥ १० ॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ॥ एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ ज्ञेयं यत्ततप्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्चते ॥ अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥

मेतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं, ज्ञानसाधनत्वात् । अतोऽन्यथास्माद्विपरीतं मानित्वादि यदेतदज्ञानमिति प्रोक्तं विसष्ठादिभिः, ज्ञानिति रोधित्वात् । अतः सर्वथा त्याज्यमित्यर्थः ॥ ११ ॥ एभिः साधनैर्यज्ज्ञेयं तदाह । ज्ञेयमितिषड्भिः । यज्ज्ञेयं तत्प्रवश्यामि । श्रोतुरादरिसद्धये ज्ञानफलं द्रीयति । यद्वश्यमाणं ज्ञात्वाऽमृतं मोक्षं प्राप्नोति । किं तत् अनादिमत् । आदिमन्न भवतीत्यना-दिमत् । परं निरितशयं ब्रह्म । अनादीत्येतावतेव बहुवीहिणा अनादिमत्त्वे सिद्धेऽपि पुनर्मतुपः प्रयोगश्छान्दसः । यद्वा अनादीति मत्परिमिति च पदद्वयं मम विष्णोः परं निर्विशेषं रूपं ब्रह्मेत्यर्थः । तदेवाह । न सत् न चासदुच्यते । विधिमुखेन प्रमाणस्य

श्रीधरी०

अ० १३

॥ ७५॥

विषयः सच्छन्देनोच्यते । निषेधस्य विषयस्त्वसच्छन्देनोच्यते । इदं तु तदुभयविलक्षणं, अविषयत्वादित्यर्थः ॥ १२ ॥ नन्वेवं ब्रह्मणः सदसद्विलक्षणत्वे सति 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म' 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्' इत्यादिश्रुतिभिविंरुद्ध्येतेत्याशङ्क्रच 'पराऽस्य शक्तिविंवि- धेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलिक्रया च' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धयाऽचिंत्यशक्त्या सर्वात्मतां तस्य दर्शयन्नाह । सर्वत इति पञ्चिभिः । सर्वतः सर्वत्र पाणयः पादाश्च यस्य तत्, सर्वतोऽक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य तत्, सर्वतः श्रुतिमच्छ्वणे- निद्वयैर्युक्तं सल्लोके सर्वमावृत्य न्याप्य तिष्ठति । सर्वप्राणिप्रवृत्तिभिः पाण्यादिभिरुपाधिभिः सर्वन्यवहारास्पदत्वे तिष्ठतीत्यर्थः

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ॥ सर्वतः श्रुतिमहोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ॥ असक्तं सर्वभृचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥ बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ॥ सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १५ ॥

॥ १३॥ किंच। सर्वेन्द्रियति। सर्वेषां चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां गुणेषु रूपाद्याकारासु वृत्तिषु तत्तदाकारेण भासत इति तथा। सर्वाणीन्द्रियाणि गुणांश्च तत्तद्विषयानाभासयतीति वा। सर्वेन्द्रियविविर्जितं च। तथाच श्रुतिः—'अपाणिपादो जवनोऽम्रहीता प्रयत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः' इत्यादि। असक्तं सङ्गशून्यम्। तथापि सर्व विभतीति सर्वभृत्सर्वस्याधारभूतम्। तदेव निर्गुणं सत्त्वादिगुणरहितम्। गुणभोकतृ गुणानां सत्त्वादीनां भोक् च पालकम्॥ १४॥ किंच । बिहिरिति। भूतानां चराचराणां स्वकार्याणां बिहश्चान्तश्च तदेव सुवर्णमिव कटककुण्डलादीनाम्, जलतरङ्गाणामन्तर्विहश्च जलमिव, अचरं स्थावरं चरं जङ्गमं

भ० गीता

॥ ७६॥

यद्भृतजात तदेव, कारणात्मकत्वात्कार्यस्य, एवमपि सूक्ष्मत्वाद्भृपादिहीनत्वात्तदिविज्ञेयिमदं तदिति स्पष्टज्ञानाई न भवति। अत एवाविदुषां योजनलक्षान्तरितिमव, दूरस्थं च, सविकारायाः प्रकृतेः परत्वात्। विदुषां पुनः प्रत्यगात्मत्वादिन्तिके च तन्नित्यं संनिहितम्। तथाच मन्त्रः—'यदेजित तन्नेजित तहूरे तद्धन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः' इति। एजित चलित नैजिति न चलित तत् उ अन्तिके इति च्छेदः॥ १५॥ किंच। अविभक्तिमिति। भूतेषु स्थावरजङ्गमात्मकेषु अविभक्तं कारणा-तमना अभिन्नं, कार्यात्मना विभक्तं च भिन्नमिवावस्थितं च। समुद्राज्ञातं फेनादि समुद्रादन्यन्न भवित तत्पूर्वोक्तं स्वरूपं च ज्ञेयम्। भूतानां भर्तः च पोषकं। स्थितिकाले, प्रलयकाले च प्रसिष्णु प्रसनशीलम्, सृष्टिकाले च प्रभविष्णु नानाकार्यात्मना

अविभक्तं च भृतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ॥ भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं यसिष्णु प्रभविष्णु च॥१६॥ ज्योतिषामपि तज्योतिस्तमसः परमुच्यते ॥ ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्॥१७॥

प्रभवनशीलम् ॥ १६॥ किंच । ज्योतिषामिति । ज्योतिषां चन्द्रादित्यादीनामि तज्ज्योतिः प्रकाशकं ततो 'येन सूर्यस्तपित तेजसेद्धः' 'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमिग्नः । तमेव भान्तमनु भाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति'इत्यादिश्रतेः । अतएव तमसोऽज्ञानात्परं तेनासंस्पृष्टमुच्यते । 'आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्' इत्यादिश्रुतेः । ज्ञानं च तदेव बुद्धिवृत्तावभिव्यक्तं, तदेव रूपाद्याकारेण ज्ञेयं च ज्ञानेन गम्यं च 'अमानित्वमदम्भित्वम्' इत्यादिलक्षणेन पूर्वोक्तेन ज्ञानसाधनेन प्राप्यमित्यर्थः । ज्ञानगम्यं विशिनष्टि । सर्वस्य प्राणिमात्रस्य हदि विष्ठितं विशेषेणाप्रच्युतस्वरूपेण श्रीधरी०

अ० १३

H 30 H

नियन्त्तया स्थितम् । धिष्ठितमिति पाठेऽधिष्ठाय स्थितमित्यर्थः ॥ १० ॥ उक्तं क्षेत्रादिकमधिकारिफलसहितमुपसंहरति । इतीति । इत्येवं क्षेत्रं महाभूतादिधृत्यन्तं तथा ज्ञानं च अमानित्वादितत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्तम् । ज्ञेयं च 'अनादिमत्परं ब्रह्म' इत्यादि 'विष्ठितम्'इत्यन्तम् । विस्ठादिभिविंस्तरेणोक्तं सर्वमिप मया संक्षेपेणोक्तम् । एतच्च पूर्वाध्यायोक्तलक्षणो मद्भक्तो विज्ञाय मद्भावाय ब्रह्मत्वायोपपद्यते योग्यो भवति ॥ १८ ॥ तदेवं 'तत्क्षेत्रं यच्च यादक' इत्येतावत्प्रपित्रितम् । इदानीं तु 'यद्विकारि यत्रश्चयत् । स च यो यत्प्रभावश्च' इत्येतत्पूर्वं प्रतिज्ञातमेवं प्रकृतिपुरुषयोः संसारहेतुत्वकथनेन प्रपञ्चयति । प्रकृतिमिति पञ्चभिः ।

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ॥ मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८॥ प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभाविष ॥ विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥ १९॥ कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥ पुरुषः सुखदुःखानां भोकृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २०॥

तत्र प्रकृतिपुरुषयोरादिमत्त्वे तयोरिप प्रकृत्यन्तरेण भाव्यमित्यनवस्थापितः स्यात् । अतस्तावुभावनादी विद्धि । अनादेरीश्व-रस्य शक्तित्वात्प्रकृतिरनादिः, पुरुषोऽपि तदंशत्वादनादिरेव । अत्र च परमेश्वरस्य तच्छक्तीनां चानादित्वं नित्यत्वं च श्रीम-च्छंकरभगवद्भाष्यकृद्धिरितप्रवन्धेनोपपादितमिति प्रन्थवाहुल्यान्नास्माभिः प्रतन्यते । विकारांश्च देहेन्द्रियादीन् , गुणांश्च गुण-परिणामान्सुखदुःखमोहादीन्प्रकृतेः संभवान्संभूतान्विद्धि ॥ १९ ॥ विकाराणां प्रकृतिसंभवत्वं दर्शयन्पुरुषस्य संसारहेतुत्वं दर्शयति । कार्यकारणेति । कार्य शरीरम् , कारणानि सुखदुःखसाधनानीन्द्रियाणि । तेषां कर्तृत्वे तदाकारपरिणामे प्रकृतिहें- भ० गीता

11 00 11

तुरुच्यते कपिलादिभिः। पुरुषो जीवस्तत्कृतसुखदुःखाना भोकृत्वे हेतुरुच्यते। अयं भावः-यद्यप्यचेतनायाः प्रकृतेः स्वतः कर्तृत्वं न संभवति, तथा पुरुषस्याप्यविकारिणो भोकृत्वं न संभवति, तथापि कर्तृत्वं नाम क्रियानिर्वर्तकत्वम् तच्चाचेतनस्यापि चेतनादृष्टवशाच्चैतन्याधिष्ठितत्वात्संभवति । यथा वहुरूर्ध्वज्वलनम् , वायोस्तिर्यग्गमनम् , वत्सादृष्टवशात्सन्यपयसः क्षरणिम-त्यादि । अतः पुरुषसंनिधानात्प्रकृतेः कर्तृत्वमुच्यते । भोकृत्वं च सुखदुःखसंवेदनम् । तच्चेतनधर्म एवेति संनिधानात्पुरुषस्य भोक्तृत्वमुच्यत इति ॥ २० ॥ तथाप्यविकारिणो जन्मरहितस्य भोकृत्वं कथमित्यत आह । पुरुष इति । हि यस्मात्प्रकृतिस्थः तत्कार्यदेहे तादात्म्येन स्थितः पुरुषः । अतस्तज्जनितान्सुखादीन्भुक्के । अस्य च पुरुषस्य सतीषु देवादियोनिषु, असतीषु तिर्य-

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिजान्यणान् ॥ कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१॥ उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः॥ परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः॥२२॥

गादियोनिषु यानि जन्मानि तेषु गुणसङ्गः । गुणैः ग्रुभाग्रुभकर्मकारिभिरिन्द्रियैः सङ्गः कारणमित्यर्थः ॥ २१ ॥ तदनेन प्रका-रेण प्रकृत्यविवेकात्पुरुषस्य संसारो न तु स्वरूपत इत्याशयेन तस्य स्वरूपमाह । उपद्रष्टेति । अस्मिन्प्रकृतिकार्ये देहे च वर्त-मानोऽपि पुरुषः परो भिन्न एव न तहुणैर्युज्यत इत्यर्थः। तत्र हेतवः-यस्मादुपद्रष्टा पृथग्भूत एव समीपे स्थित्वा द्रष्टा, तथाऽ-नुमन्ता अनुमोदितेव संनिधिमात्रेणानुग्राहकः 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' इत्यादिश्चतेः । तथा ऐश्वरेण रूपेण भर्ती विधारक इति चोक्तः, भोक्ता पालक इति च, महांश्चासावीश्वरश्चेति, स ब्रह्मादीनामधिपतिरिति च, परमात्मान्तर्यामीति श्रीधरी०

चोक्तः श्रुत्या । तथाच श्रुति:-'एष भूताधिपतिरेष लोकेश्वर एष लोकपालः' इत्यादिः ॥ २२ ॥ एवं प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञा-निनं स्तौति । य एवमिति । एवमुपद्रषृत्वादिरूपेण पुरुषं यो वेत्ति, प्रकृतिं च गुणैः सुखदुःखादिपरिणामैः सहितां यो वेत्ति, स पुरुषः सर्वथा विधिमतिलङ्घच वर्तमानोऽपि पुनर्नाभिजायते । सुच्यत एवेत्यर्थः ॥ २३ ॥ एवंभूतविविक्तात्मज्ञाने साधन-विकल्पानाह । ध्यानेनेति द्वाभ्यां । ध्यानेन आत्माकारप्रत्ययावृत्त्या । आत्मिन देहे आत्मना मनसा एवमात्मानं केचित्प-रयन्ति । अन्ये तु सांख्येन प्रकृतिपुरुषवैलक्षण्यालोचनेन, योगेनाष्टाङ्गेन, अपरे च कर्मयोगेन परयन्तीति सर्वत्रानुषङ्गः । य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ॥ सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते॥ २३॥ ध्यानेनात्मिन पर्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ॥ अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥२४॥ अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते॥ तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः॥२५॥ यावत्संजायते किंचित्सत्वं स्थावरजङ्गमम् ॥ क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६॥

एतेषां च ध्यानादीनां यथायोगं क्रमसमुच्चये सत्यिप तत्तिष्ठाभेदाभिप्रायेण विकल्पोक्तिः ॥ २४ ॥ अतिमन्दाधिकारिणां निस्तारोपायमाह । अन्य इति । अन्ये तु सांख्ययोगादिमार्गणेवंभूतमुपद्रष्टृत्वादिलक्षणमात्मानं साक्षात्कर्तुमजानन्तोऽन्येभ्य आचार्येभ्य उपदेशेन श्रुत्वा उपासते ध्यायन्ति । ते च श्रद्धयोपदेशश्रवणपरायणाः सन्तो मृत्युं संसारं शनैरतितरन्त्येव ॥ २५ ॥ तत्र कर्मयोगस्य तृतीयचतुर्थपञ्चमेषु प्रपश्चितत्वात्, ध्यानयोगस्य च षष्ठाष्टमयोः प्रपश्चितत्वात्, ध्यानादेश्च सांख्य-

भवगीता

11 90 11

विविक्तात्मविषयत्वात्सांख्यमेव प्रपञ्चयन्नाह । यावित्यादि यावद्ध्यायसमा प्ति । यावित्विद्धस्तुमात्रं सत्त्वमुत्पद्यते तत्सर्व क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्योगात्, अविवेककृतात्तादात्म्याध्यासाद्भवतीति जानीहि॥२६॥ अविवेककृतं संसारोद्भवमुक्त्वा तन्निवृत्तये विवि-क्तात्मविषयं सम्यग्दर्शनमाह । सममिति । स्थावरजङ्गमात्मकेषु भूतेषु निर्विशेषं सद्रूपेण समं यथा भवत्येवं तिष्ठन्तं परमात्मानं यः पश्यति, अत एव तेषु विनश्यत्स्वप्यविनश्यन्तं यः पश्यति स एव सम्यक्पश्यति नान्यः ॥ २७ ॥ कुत इत्यत आह । सममिति । सर्वत्र भूतमात्रे समं सम्यगप्रच्युतस्वरूपेणावस्थितं परमात्मानं पश्यन् हि यस्मादात्मना स्वेनैवात्मानं न हिनस्ति

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ॥ विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७॥ समं पर्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्॥ न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्॥२८॥ प्रकृत्येव च कर्माणि कियमाणानि सर्वशः ॥ यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२९॥

अविद्यया सच्चिदानन्दरूपमात्मानं तिरस्कृत्य न विनाशयति । ततश्च परां गतिं मोक्षमाप्नोति । यस्त्वेवं न पश्यति स हि देहा-त्मदर्शी देहेन सहात्मानं हिनस्ति । तथाच श्रुतिः-'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्ये-के चात्महनो जनाः' इति ॥ २८ ॥ ननु शुभाशुभकर्मकर्तृत्वेन वैषम्ये दृश्यमाने कथमात्मनः समत्विमत्याशङ्कचाह । प्रकृत्यै-वेति । प्रकृत्यैव देहेन्द्रियाकारेण परिणतया सर्वशः सर्वैः प्रकारैः क्रियमाणानि कर्माणि यः पर्यति, तथात्मानं चाकतीरं देहा-

भिमानेनेवात्मनः कर्तृत्वं न स्वतः इत्येवं यः पश्यति, स एव सम्यक्पश्यति नान्य इत्यर्थः ॥ २९ ॥

श्रीधरी०

अ० १३

इदानीं तु भूतानां प्रकृतितावन्मात्रत्वेनाभेदाद्भृतभेदकृतमप्यात्मनो भेदमपश्यन् ब्रह्मत्वमुपैतीत्याह। यदेति। यदा भूतानां स्थावरजङ्गमानां पृथग्भावं भेदं पृथक्त्वं एकस्थं एकस्यामेवेश्वरशक्तिरूपायां प्रकृतौ स्थितं प्रलयेऽनुपश्यत्यालोचयति, तत एव च तस्या एव प्रकृतेः सकाशाद्भृतानां विस्तारं सृष्टिसमयेऽनुपश्यति, तदा प्रकृतितावन्मात्रत्वेन भूतानामप्यभेदं पश्यन्परिपूर्णं ब्रह्म संपद्यते। ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः ॥ ३०॥ तथापि परमेश्वरस्य संसारावस्थायां देहकर्मसंबन्धनिमित्तैः कर्मभिस्तत्फलैश्च सुख-दुःखादिवेषम्यं दुष्परिहरमिति कुतः समदर्शनं तत्राह। अनादित्वादिति। यद्वत्पत्तिमत्तदेव हि व्येति विनाशमेति। यच्च

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपर्यति ॥ तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३०॥ अनादित्वाक्तिर्गणत्वात्परमात्मायमव्ययः ॥ शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकारां नोपलिप्यते ॥ सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ यथा प्रकाशयत्येकः कृत्क्रं लोकिममं रिवः ॥ क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्क्रं प्रकाशयित भारत ॥३३॥

गुणवद्धस्तु तस्य गुणनाशे व्ययो भवति । अयं तु परमात्मा अनादिर्निर्गुणश्चातोऽव्ययः । अविकारीत्यर्थः । तस्माच्छरीरे स्थितोऽपि किंचिन्न करोति, न च कर्मफलैलिंप्यत इति ॥ ३१॥ तत्र दृष्टान्तमाह । यथेति । यथा सर्वत्र पङ्कादिष्विप स्थित-माकाशं सौक्ष्म्यादसङ्गत्वात्पङ्कादिभिनींपलिप्यते तथा सर्वत्र उत्तमे मध्यमेऽधमे वा देहेऽवस्थितोऽप्यात्मा नोपलिप्यते । देहि-कर्मुणदोषैर्न युज्यत इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ असङ्गत्वालेपो नास्तीत्याकाशदृष्टान्तेनोक्तम्, प्रकाशकत्वाच प्रकाश्यधर्मेर्न युज्यत

भ०गीता ॥ ७९ ॥ इति रविदृष्टान्तेनाह । यथेति । स्पष्टार्थः ॥ ३३ ॥ अध्यायार्थमुपसंहरति । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरिति । एवमुक्तप्रकारेण क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-योरन्तरं भेदं विवेकज्ञानलक्षणेन चक्षुषा ये विदुः, तथा चयमुक्ता भूतानां प्रकृतिस्तस्याः सकाशान्मोक्षं मोक्षोपायं ध्याना-दिकं च ये विदुस्ते परं पदं यान्ति ॥ ३४ ॥ विविक्तौ येन तत्त्वेन मिश्रो प्रकृतिपूरुषो । तं वन्दे परमानन्दनन्दनमीश्वरम् ॥ १॥ इति सुवोधिन्यां टीकायां श्रीधरस्वामिविरचितायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ॥ पुंप्रकृत्योः स्वतन्त्रत्वं वारयन् गुणसङ्गतः । प्राह संसारवैचित्र्यं विस्तरेण चतुर्दशे ॥ १॥ 'यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्त-गुणसङ्गतः । प्राह संसारवैचित्र्यं विस्तरेण चतुर्दशे ॥ १॥ 'यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्त-

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ॥ भ्तप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्॥३४॥ इति श्रीमन्द्रगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे प्रकृति-पुरुषयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ परं भूयः प्रव-ध्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ॥ यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥

द्विद्धि भरतर्षभ' इत्युक्तम्। स च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः संयोगो निरीश्वरसांख्यानामिव न स्वातन्त्रयेण किं त्वीश्वरेच्छयेवेति कथनपूर्वकं 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' इत्यनेनोक्तं सत्त्वादिगुणकृतं संसारवैचित्रयं प्रपञ्चियच्यन्नेवंभूतं वक्ष्यमाणमर्थं स्तौति। श्रीभगवानुवाच। परं भूय इति द्वाभ्यां। परं परमार्थनिष्ठं, ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानसुपदेशं भूयोऽपि तुभ्यं प्रकर्षेण वक्ष्यामि। कथंभूतम्। ज्ञानानां तपःकमीदिविषयाणां मध्ये उत्तमम्, मोक्षहेतुत्वात्। तदेवाह। यज्ज्ञात्वा प्राप्य मुनयो मननशीलाः

श्रीधरी

अ० १४

1 190 11

सर्वे इतो देहबन्धनात्परां सिद्धिं गताः प्राप्ताः ॥१॥ किंच। इदमिति। इदं वक्ष्यमाणं ज्ञानमुपाश्रित्य इदं ज्ञानसाधनमनु-ष्ठाय मम साधम्यं मद्रूपत्वं प्राप्ताः सन्तः सर्गेऽपि ब्रह्मादिषूत्पद्यमानेष्वपि नोत्पद्यन्ते, तथा प्रलयेऽपि न व्यथन्ति प्रलये दुःखानि नानुभवन्ति। पुनर्नावर्तन्त इत्यर्थः॥२॥ तदेवं प्रशंसया श्रोतारमिममुखीकृत्य परमेश्वराधीनयोः प्रकृतिपुरुषयोः सर्वभूतोत्पत्तिं प्रति हेतुत्वं नतु स्वतन्त्रयोरितीमं विविध्ततमर्थं कथयित। ममेति। देशतः कालतश्चानविद्यन्नत्वान्महत्, बृंह-णत्वातस्वकार्याणां वृद्धिहेतुत्वाद्वा ब्रह्म। प्रकृतिरित्यर्थः। तन्महद्रह्म मम परमेश्वरस्य योनिर्गर्भाधानस्थानं, तस्मिन्नहं गर्भ

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ॥ सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥ मम योनिर्महद्भक्ष तिस्मिन्गर्भ दधाम्यहम् ॥ संभवः सर्वभूतानां ततो भव-ति भारत ॥ ३ ॥ सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः ॥ तासां ब्रह्म महयोनि-रहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ ॥ ॥ ॥

जगद्धिस्तारहेतुं चिदाभासं दधामि निक्षिपामि । प्रलये मयि लीनं सन्तमविद्याकामकर्मानुशयवन्तं क्षेत्रज्ञं सृष्टिसमये भोग्येन क्षेत्रेण संयोजयामीत्यर्थः। ततो गर्भाधानात्सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां संभव उत्पत्तिभवतीति॥३॥ न केवलं सृष्ट-युपक्रम एव मद्धि-ष्ठिताभ्यां प्रकृतिपुरुषाभ्यामयं भूतोत्पत्तिप्रकारः अपि तु स्वदैवेत्याह । सर्वयोनिष्वित । सर्वीसु योनिषु मनुष्याद्यासु या मूर्तयः स्थावरजङ्गमात्मिका उत्पद्यन्ते तासां मूर्तीनां महद्रह्म प्रकृतिः योनिर्मातृस्थानीया। अहं च बीजप्रदः गर्भाधानादिकर्ता पिता ॥४॥

भ० गीता

11 60 11

तदेवं परमेश्वराधीनाभ्यां प्रकृतिपुरुषाभ्यां सर्वभूतोत्पत्तिं निरूप्य इदानीं प्रकृतिसंयोगेन पुरुषस्य संसारं प्रपञ्चयित। सत्त्व-मित्यादिचतुर्भिः। सत्त्वं रजस्तम इति त्रयो गुणाः प्रकृतिसंभवाः प्रकृतितः संभव उद्भवो येषां ते तथोक्ताः गुणसाम्यं प्रकृतिस्तस्याः सकाशात्पृथक्त्वेनाभिव्यक्ताः सन्तः प्रकृतिकार्ये देहे तादात्म्येन स्थितं देहिनं चिदंशं वस्तुतोऽव्ययं निर्विकारमेव सन्तं निबधनित। स्वकार्येः सुखदुःखमोहादिभिः संयोजयन्तीत्यर्थः॥५॥ तत्र सत्त्वस्य रुक्षणं बन्धकत्वप्रकारं चाह। तत्रेति। तत्र तेषां गुणानां मध्ये सत्त्वं निर्मारुत्वात्स्वच्छत्वात् स्फटिकवत् प्रकाशकं भास्त्ररम्, अनामयं च निरुपद्वं। शान्तमित्यर्थः।

सत्त्वं रजस्तम इति ग्रणाः प्रकृतिसंभवाः ॥ निबधनित महाबाहो देहे देहिनमञ्ययम् ॥ ५॥ तत्र सत्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ॥ सुखसङ्गेन बधाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६॥ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ॥ तिन्नबधाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७॥

अतः शान्तत्वात्स्वकार्येण सुखेन यः सङ्गस्तेन बभ्नाति। प्रकाशकत्वाच्च स्वकार्येण ज्ञानेन यः सङ्गस्तेन च बभ्नाति। हे अनघ निष्पाप, अहं सुखी ज्ञानी चेति मनोधर्मीस्तदिभमानिनि क्षेत्रज्ञे संयोजयतीत्यर्थः॥ ६॥ रजसो लक्षणं बन्धकत्वं चाह। रजो-रागेति । रजःसंज्ञकं गुणं रागात्मकमनुरञ्जनरूपं विद्धि। अत एव तृष्णासङ्गसमुद्धवम्। तृष्णा अप्राप्तेर्थेऽभिलाषः, सङ्गः प्राप्तेऽर्थे प्रीतिः, विशेषणासक्तिस्तयोस्तृष्णासङ्गयोः समुद्धवो यस्मात्तद्धजो देहिनं दृष्टादृष्टार्थेषु कर्मसु सङ्गेनासक्तया नितरां बभ्नाति तृष्णासङ्गभ्यां हि कर्मस्वासक्तिर्भवति ॥ ७॥ ॥ ॥

श्रीधरी०

अ० १४

11 60 11

तमसो लक्षणं बन्धत्वं चाह। तम इति। तमस्तु अज्ञानाज्ञातं आवरणशक्तिप्रधानात्प्रकृत्यंशादुद्धतं विद्धीत्यर्थः। अतः सर्वेषां देहिनां मोहनं भ्रान्तिजनकं अत एव प्रमादेनालस्येन निद्रया च तत्तमो देहिनं निवधाति। तत्र प्रमादोऽनवधानं, आल-स्यमनुद्यमः, निद्रा चित्तस्यावसादो लयः॥ ८॥ सत्त्वादीनामेवं स्वकार्यकरणे सामर्थ्यातिशयमाह। सत्त्वमिति। सत्त्वं सुखे संजयति संश्लेषयति। दुःखशोकादिकारणे सत्यपि सुखाभिमुखमेव देहिनं करोतीत्यर्थः। एवं सुखादिकारणे सत्यपि रजः कर्मण्येव संजयति। तमस्तु महत्सङ्गेनोत्पद्यमानमपि ज्ञानमावृत्याच्छाद्य प्रमादे संजयति महद्भिरुपदिश्यमानस्यार्थस्यानव-

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ॥ प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निब्र्धाति भारत ॥ ८ ॥ सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ॥ ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ॥ रजः सत्त्वं तमश्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ॥ ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥

धाने योजयित । उत अपि आलस्यादाविप संयोजयतीत्यर्थः ॥ ९ ॥ तत्र हेतुमाह । रज इति । रजस्तमश्चेति गुणद्वयमिनभूय तिरस्कृत्य सत्त्वं भवत्यदृष्टवशादुद्भवति । ततः स्वकार्ये सुखे ज्ञानादौ संयोजयतीत्यर्थः । एवं रजोऽपि सत्त्वं तमश्चेति
गुणद्वयमिभूयोद्भवति । ततः स्वकार्ये तृष्णादौ संयोजयित । एवं तमोऽपि सत्त्वं रजश्चाभिभूयोद्भवति । ततश्च स्वकार्ये
प्रमादालस्यादौ संयोजयतीत्यर्थः ॥ १० ॥ इदानीं सत्त्वादीनां वृद्धानां लिङ्गान्याह त्रिभिः । सर्वद्वारेष्विति । अस्मिन्नात्मनो

भोगायतने देहे सर्वेष्वपि द्वारेषु श्रोत्रादिषु यदा शब्दादिज्ञानात्मकः प्रकाश उपजायते उत्पद्यते तदा अनेन प्रकाशिक्केन सत्त्वं विवृद्धं विद्याज्ञानीयात् । उतशब्दात्सुखादिलिङ्गेनापि जानीयादित्युक्तम् ॥ ११ ॥ किंच । लोभ इति । लोभो धनाद्या-गमे बहुधा जायमानेऽपि पुनः पुनर्वर्धमानोऽभिलाषः, प्रवृत्तिर्नित्यं कुर्वद्रूपता, कर्मणामारम्भो गृहादिनिर्माणोद्यमः, अशमः इदं कृत्वा इदं करिष्यामीत्यादिसंकल्पविकल्पानुपरमः, स्पृहा उच्चावचेषु दृष्टमात्रेषु वस्तुष्वितस्ततो जिघृक्षा, रजिस प्रवृद्धे सति एतानि लिङ्गानि जायन्ते । एतैर्लिङ्गे रजोगुणस्य वृद्धिं विद्यादित्यर्थः ॥ १२ ॥ किंच । अप्रकाश इति । अप्रका-लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ॥ रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२॥

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ॥ तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्॥ तदोत्तमविदाँह्योकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ॥ तथा प्रलीनस्तमिस मृढयोनिषु जायते ॥ १५॥

शो विवेकभ्यंशः, अप्रवृत्तिरनुद्यमः, प्रमादः कर्तव्यार्थानुसंधानराहित्यं, मोहो मिथ्याभिनिवेशः, तमसि प्रवृद्धे एतानि लिङ्गानि चिह्नानि जायन्ते। एतैस्तमसो वृद्धिं जानीयादित्यर्थः॥ १३॥ मरणसमय एव वृद्धानां सत्त्वादीनां फलविशेषमाह। यदेति द्वाभ्यां। सत्वे प्रवृद्धे सति यदा जीवो मृत्युं प्राप्तोति तदा उत्तमान् हिरण्यगर्भादीन्विदन्ति उपासत इत्युत्तमविद-स्तेषां ये अमलाः प्रकाशमया लोकाः सुखोपभोगस्थानविशेषास्तान्प्रतिपद्यते प्राप्नोति ॥ १४ ॥ किंच । रजसीति । रजसि प्रवृद्धे श्रीधरी०

सति मृत्युं प्राप्य कमीसक्तेषु मनुष्येषु जायते। तथा तमसि प्रवृद्धे सति प्रलीनो मृतो मृहयोनिषु पश्वादिषु जायते।।१५॥ इदानीं 📲 सत्त्वादीनां स्वानुरूपकर्मद्वारेण विचित्रफलहेतुत्वमाह । कर्मण इति । सुकृतस्य सात्त्विककर्मणः सात्त्विकं सत्त्वप्रधानं निर्मलं प्रकाशबहुलं सुखं फलमाहुः कपिलादयः।रजस इति, राजसस्य कर्मण इत्यर्थः। कर्मफलकथनस्य प्राकृतत्वात्तस्य दुःखं फल-माहुः । तमस इति, तामसस्य कर्मण इत्यर्थः । तस्याज्ञानं मूढत्वं फलमाहुः । सान्त्रिकादिकर्मलक्षणं च 'नियतं सङ्गरिहतं' इत्यादिनाऽष्टादशे वक्ष्यति ॥ १६ ॥ तत्रैव हेतुमाह । सत्त्वादिति । सत्त्वाज्ज्ञानं संजायते । अतः सात्त्विकस्य कर्मणः प्रकाश-कर्मणः सुकृतस्याद्वः सात्त्रिकं निर्मलं फलम् ॥ रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥ सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ॥ प्रमादमोहौ तमसो भ-वतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः ॥ जघन्य-गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १८॥

गुणवृत्तस्था अधा गच्छान्त तामसाः॥ १८॥ ॥ वहुलं सुखं फलं भवति। रजसो लोभो जायते। तस्य च दुःखहेतुत्वात्, तत्पूर्वकस्य कर्मणो दुःखं फलं भवति। तमसस्तु प्रमादमोहाज्ञानानि भवन्ति। ततस्तामसस्य कर्मणोऽज्ञानप्रापकं फलं भवतीति युक्तमेवेत्यर्थः॥ १७॥ इदानीं सत्त्वादिवृत्तिज्ञीलानां फलभेदमाह। अर्ध्वमिति। सत्त्वस्थाः सत्त्ववृत्तिप्रधाना अर्ध्व गच्छन्ति। सत्त्वोत्कर्षतारतम्यादुत्तरोत्तरशतगुणानन्दान्मनुष्यगन्धर्वपितृदेवादिलोकान् सत्त्वज्ञोकपर्यन्तान्प्रामुवन्तीत्यर्थः। राजसास्तु तृष्णाद्याकुला मध्ये तिष्ठन्ति मनुष्यलोक

एवोत्पद्यन्ते । जघन्योऽतिनिकृष्टस्तमोगुणस्तस्य वृत्तिः प्रमादमोहादिस्तत्र स्थिता अधो गच्छन्ति । तमोवृत्तितारतम्यात्तामि-स्नादिषु निरयेषूत्पद्यन्ते ॥ १८ ॥ तदेवं प्रकृतिगुणसङ्गकृतं संसारं प्रपञ्चमुक्त्वा इदानीं तद्विवेकतो मोक्षं दर्शयति । नान्य-मिति । यदा तु द्रष्टा विवेकी भूत्वा बुद्ध्याद्याकारपरिणतेभ्यो गुणेभ्योऽन्यं कर्तारं नानुपरयति, अपि तु गुणा एव कर्माणि कुर्व-न्तीति पश्यति, गुणेभ्यश्च परं व्यतिरिक्तं तत्साक्षिणमात्मानं वेत्ति स तु मद्भावं ब्रह्मत्वमधिगच्छति प्राप्नोति ॥ १९ ॥ ततश्च गुणकृतसर्वानर्थनिवृत्त्या कृतार्थो भवतीत्याह । गुणानिति । देहाद्याकारः समुद्भवः परिणामो येषां ते देहसमुद्भवाः तानेतां-

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यित ॥ गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छ-ति ॥ १९ ॥ गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ॥ जन्ममृत्युजरादुः स्वैर्विमुक्तोऽ-मृतमश्रुते ॥ २०॥ ॥ अर्जुन उवाच ॥ कैर्लिङ्गेस्त्रीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो ॥ किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्युणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

स्त्रीनिष गुणानतीत्यातिक्रम्य तत्कृतैर्जन्मादिभिर्विष्ठकः सन्नमृतमश्चते ब्रह्मानन्दं प्राप्नोति ॥ २० ॥ गुणानेतानतीत्यामृतम्-श्रुत इत्येतच्छुत्वा, गुणातीतस्य लक्षणमाचारं गुणात्ययोपायं च सम्यग्बुभुत्सुरर्जुन उवाच । कैर्लिङ्गैरिति । हे प्रभो, कैर्लिङ्गैः की हशैरात्मन्युत्पन्नेश्चिन्हेर्गुणातीतो देही भवतीति लक्षणप्रश्नः । क आचारो यस्येति किमाचारः । कथं वर्तत इत्यर्थः । कथं

च केनोपायेनैतांस्त्रीनिप गुणानतीत्य वर्तते तत्कथयेति ॥ २१ ॥

श्रीधरी०

अ० १४

'स्थितप्रज्ञस्य का भाषा' इत्यादिना द्वितीयाध्याये पृष्टमपि दत्तोत्तरमपि पुनर्विशेषबुभुत्सया पृच्छतीति ज्ञात्वा प्रकारान्तरेण तस्य लक्षणादिकं श्रीभगवानुवाच । प्रकाशं चेत्यादिषड्भिः । तत्रैकेन लक्षणमाह । प्रकाशं चेति । प्रकाशं च 'सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्' इति पूर्वोक्तं सत्त्वकार्यं, प्रवृत्तिं च रजःकार्यम्, मोहं च तमसः कार्यम्। उपलक्षणमेतत्। सत्त्वादीनां सर्वी-ण्यपि कार्याणि यथायथं संप्रवृत्तानि स्वतः प्राप्तानि सन्ति दुःखबुद्ध्या यो न द्वेष्टि, निवृत्तानि च सन्ति सुखबुद्ध्या न काङ्कति, गुणातीतः स उच्यते इति चतुर्थेनान्वयः ॥ २२ ॥ तदेवं स्वसंवद्यं तस्य लक्षणमुक्त्वा परसंवद्यं तस्य लक्षणं ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ प्रकारां च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ॥ न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति॥ २२॥ उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते॥ गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवितष्टिति नेङ्गते ॥ २३ ॥ समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टारमकाश्चनः ॥ तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ वकुं किमाचार इति द्वितीयप्रश्नस्योत्तरमाह । उदासीनवदिति त्रिभिः । उदासीनवत्साक्षितया आसीनः स्थितः सन् गुणै-र्गुणकार्येः सुखदुःखादिभियों न विचाल्यते स्वरूपान्न प्रच्याव्यते अपि तु गुणा एव स्वकार्येषु वर्तन्ते, एतैर्मम संबन्ध एव नास्तीति विवेकज्ञानेन यस्तूष्णीमवतिष्ठति। परस्मैपदमार्षम् । नेङ्गते न चलति ॥२३॥ अपि च।समेति। समे सुखदुःखे यस्य। यतः स्वस्थः स्वरूप एव स्थितः, अत एव समानि लोष्टाइमकाञ्चनानि यस्य, तुल्ये प्रियाप्रिये सुखदुःखहेतुभूते यस्य, धीरो धीमान् । तुल्या निन्दा च आत्मस्तुतिश्च यस्य ॥ २४ ॥ 

भ० गीता 11 53 11

अपिच। मानापमानयोरिति। मानेऽपमाने च तुल्यः, मित्रपक्षेऽरिपक्षे च तुल्यः, सर्वान्दष्टादृष्टार्थानारम्भानुद्यमान्परित्यक्तं शीलं यस्य । स एवं भूताचारयुक्तो गुणातीत उच्यते ॥ २५ ॥ कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तत इत्यस्य प्रश्नस्योत्तरमाह । मां चे ति । चशब्दोऽवधारणार्थः । मामेव परमेश्वरं श्रीनारायणमन्यभिचारेणैकान्तभक्तियोगेन यः सेवते स एतान्गुणान्समतीत्य सम्यगतिकम्य ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय मोक्षाय कल्पते योग्यो भवति ॥ २६ ॥ तत्र हेतुमाह । ब्रह्मणो हीति । हि यस्माद्ध-ह्मणोऽहं प्रतिष्ठा प्रतिमा, घनीभूतं ब्रह्मैवाहम् । यथा घनीभूतः प्रकाश एव सूर्यमण्डलं तद्वदेवेत्यर्थः । तथान्ययस्य नित्यस्या-

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः॥ सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥२५॥ मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ॥ स गुणान्समतीत्येतान्त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ॥ शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासूप० गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः॥ १४॥

मृतस्य मोक्षस्य च, नित्यमुक्तत्वात् । तथा तत्साधनस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य, गुद्धसत्त्वात्मकत्वात्। तथा एकान्तिकस्याख-ण्डितस्य सुखस्य च प्रतिष्ठाऽहं, परमानन्दैकरूपत्वात् । अतो मत्सेविनो मद्भावस्यावश्यंभावित्वाद्यक्तमेवोक्तं ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥ २७ ॥ कृष्णाधीनगुणासङ्गप्रसञ्जितभवाम्बुधिम् । सुखं तरित तद्भक्त इत्यभाणि चतुर्दशे ॥ १॥ ॥ इति सुबोधिन्यां 📳 ॥ ८३ ॥ टीकायां श्रीधरस्वामिविरचितायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

श्रीधरीक

वैराग्येण विना ज्ञानं न च भक्तिरतः स्फुटम् । वैराग्योपस्कृतं ज्ञानमीशः पञ्चदशेऽदिशत् ॥ १ ॥ पूर्वाध्यायान्ते ' मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते' इत्यादिना परमेश्वरमेकान्तभक्तया भजतस्त्रप्रसादलब्धज्ञानेन ब्रह्मभावो भवतीत्युक्तम्, न चैकान्तभक्तिर्ज्ञानं वा विरक्तस्य संभवतीति वैराग्यपूर्वकं ज्ञानमुपदेष्टुकामः प्रथमं तावत्सार्द्धश्लोकाभ्यां संसारस्वरूपं वृक्षरूपकालंकारेण वर्णयन्श्रीभगवानुवाच । ऊर्ध्वमूलिमिति । ऊर्ध्वमुक्तमक्षराक्षराभ्यामुत्कृष्टः पुरुषोत्तमो मूलं यस्य तम् । अध इति ततोऽर्वाचीनाः कार्योपाधयो हिरण्यगर्भादयो गृह्यन्ते, ते तु शाखा इव शाखा यस्य तम् । विनश्वरत्वेन श्वः प्रभातप-

॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्रत्थं प्राहुरव्ययम् ॥ छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ अधश्रोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा ग्रणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ॥ अधश्र मूलान्यनुसंततानि कर्मानुवन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ ॥

र्यन्तमपि न स्थास्यतीति विश्वासानहत्वादश्वत्थं प्राहुः। प्रवाहरूपेणाविच्छेदादव्ययं च प्राहुः। 'ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽ-श्वत्थः सनातनः' इत्याद्याः श्रुतयः छन्दांसि वेदाः यस्य पर्णानि, धर्माधर्मप्रतिपादनद्वारेण छायास्थानीयैः कर्मफलैः संसार-वृक्षस्य सर्वजीवाश्रयणीयत्वापादनात्पर्णस्थानीया वेदाः। यस्तमेवंभूतमश्वत्थं वेद स एव वेदार्थवित् संसारप्रपञ्चवृक्षस्य मूलमी-श्वरः श्रीनारायणः, ब्रह्मादयस्तदंशाः शाखास्थानीयाः, स च संसारवृक्षो विनश्वरः प्रवाहरूपेण नित्यश्च वेदोक्तेः कर्मभिः सेव्यतामापादितश्चेत्येतावानेव हि वेदार्थः। अत एव विद्वान्वेदविदिति स्तूयते॥ १॥ किंच। अधश्चेति। हिरण्यगर्भादयः कार्योः

भ०गीता 118811

पाधयो जीवाः शाखास्थानीयत्वेनोक्ताः, तेषु च ये दुष्कृतिनस्तेऽधः पश्वादि योनिषु प्रस्ताः विस्तरं गताः, सुकृतिनश्चोर्ध्वं देवा-दियोनिषु प्रसृतास्तस्य संसारवृक्षस्य शाखाः । किंच गुणैः सत्त्वादिवृत्तिभिर्जलसेचनैरिव यथायथं प्रवृद्धाः वृद्धिं प्राप्ताः । किंच विषया रूपादयः प्रवालाः पहन्यानीया यासां ताः, प्रशाखास्थानीयाभिरिन्द्रियवृत्तिभिः संयुक्तत्वात् । किंच अधश्च । चश-ब्दादूर्ध्वं च मूलानि अनुसंततानि विरूढानि। मुख्यं मूलं ईश्वर एक एव। इमानि त्ववान्तरमूलानि तत्तद्भोगवासनालक्ष-णानि । तेषां कार्यमाह । मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि कर्म एवानुबन्धि अनन्तरभावि येषां तानि ऊर्ध्वाधोलोकेषु यदुपभुक्तं तत्त-द्भोगवासनादिभिहिं कर्मक्षयेण मनुष्यलोकं प्राप्तानां तत्तदनुरूपेषु कर्मसु प्रवृत्तिर्भवति । एतस्मिन्नेव हि कर्माधिकारो नान्येषु

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ॥ अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल-मसङ्गरास्रेण दढेन छित्वा ॥३॥

लोकेषु । अतो मनुष्यलोके इत्युक्तम् ॥ २ ॥ किंच । न रूपमस्येति । इह संसारे स्थितैः प्राणिभिरस्य संसारवृक्षस्य तथोर्ध्वमू-लत्वादिप्रकारेण रूपं नोपलभ्यते। न चान्तोऽवसानं, अपर्यन्तत्वात्। न चादिरनादित्वात्। न च संप्रतिष्ठा स्थितिः कथं तिष्ठ-तीति न चोपलभ्यते। यस्मादेवंभूतोऽयं संसारवृक्षो दुरुच्छेद्योऽनर्थकरश्च तस्मादेनं दृढेन वैराग्येण शस्त्रेण छित्वा तत्त्वज्ञाने यतेतेत्याह । अश्वत्यमेनमिति सार्धेन । एनमश्वत्यं सुविरूढमूलमत्यन्तं बद्धमूलं सन्तमसङ्गः सङ्गराहित्यं अहंममतात्यागस्तेन द्देन शस्त्रेण सम्यग्विचारेण छित्त्वा पृथकृत्य ॥ ३॥

श्रीधरी०

अ० १५

11 83 11

तत इति । ततस्तस्य मूलभूतं तत्पदं वस्तु वैष्णवं पदं परिमार्गितव्यमन्वेष्टव्यम् । कीदृशम् । यस्मिन्गता यत्पदं प्राप्ताः सन्तो भूयो न निवर्तन्ति । नावर्तन्त इत्यर्थः । अन्वेषणप्रकारमाह । यत एषा पुराणी चिरंतनी संसारप्रवृत्तिः प्रस्ता विस्तृता तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये शरणं व्रजामीत्येवमेकान्तभक्त्यान्वेष्टव्यमित्यर्थः ॥ ४ ॥ तत्प्राप्तौ साधनान्तराणि दर्शयन्नाह । निर्मानेति । निर्गतौ मानमोहावहंकारमिथ्याभिनिवेशौ येभ्यस्ते, जितः पुत्रादिसङ्गरूपो दोषो यैस्ते, अध्यात्मे आत्मज्ञाने नित्याः परिनि-ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः॥ तमेव चायं पुरुषं प्रपये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ॥ इन्हेर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५॥ न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ॥ यहत्वा न निवर्तन्ते तन्द्राम परमं मम ॥ ६ ॥ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ मनः षष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७॥ ष्ठिताः, विशेषेण निवृत्तः कामो येभ्यस्ते, सुखदुःखहेतुत्वात् सुखदुःखसंज्ञानि शीतोष्णादीनि द्वन्द्वानि तैर्विमुक्ताः, अतएवा-मुढाः निवृत्ताविद्याः सन्तस्तद्व्ययं पदं वैष्णवं गच्छन्ति ॥ ५ ॥ तदेव गन्तव्यं पदं विशिनष्टि । न तदिति । यत्पदं सूर्या-दयो न प्रकाशयन्ति, यत्प्राप्य न निवर्तन्ते योगिनः, तद्धाम स्वरूपं परमं मम। अनेन सूर्यादिप्रकाशाविषयत्वेन जडत्वशीतो-णादिदोषप्रसङ्गो निरस्तः ॥ ६॥ ननु च त्वदीयं धाम प्राप्ताः सन्तो यदि न निवर्तन्ते तर्हि 'सति संपद्य न विदुः सित संप- भ० गीता 11 64 11

द्यामहे' इत्यादिश्चतेः सुषुप्तिप्रलयसमये त्वत्प्राप्तिः सर्वेषामस्तीति को नाम संसारी स्यादित्याशङ्कच संसारिणं दर्शयति। ममेति। पञ्चभिः । ममैवांशो योऽयमविद्यया जीवभूतः सनातनः सर्वदा संसारित्वेन प्रसिद्धः असौ सुषुप्तिप्रलययोः प्रकृतौ लीनतया स्थितानि मनः षष्ठं येषां तानीन्द्रियाणि पुनर्जीवलोके संसारे भोगार्थमाकर्षति। एतच कर्मेन्द्रियाणां प्राणस्य चोपलक्षणार्थम्। अयं भावः—सत्यं सुषुप्तिप्रलययोरिप मदंशत्वात्सर्वस्यापि जीवमात्रस्य मिय लयादस्त्येव मत्प्राप्तिः तथाप्यविद्ययावृतस्य सानु-शयस्य सप्रकृतिके मिय लयो न तु शुद्धे । तदुक्तम् "अव्यक्ताद्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति" इत्यादिना । अतश्च पुनः संसाराय निर्ग-

शरीरं यद्वाप्नोति यचाप्युत्कामतीश्वरः ॥ यहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा-निवाशयात् ॥ ८ ॥ श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च ॥ अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९॥

च्छन्नविद्वान् प्रकृतौ लीनतया स्थितानि स्वोपाधिभूतानीन्द्रियाण्याकर्षति । विदुषां तु शुद्धस्वरूपप्राप्तेर्नावृत्तिरिति ॥ ७ ॥ तान्याकृष्य किं करोतीत्यत्राह । शरीरमिति । यदा शरीरान्तरं कर्मवशादवाम्रोति यतश्च शरीरादुत्क्रामित ईश्वरो देहादीनां स्वामी तदा पूर्वस्माच्छरीरादेतानि गृहीत्वा तच्छरीरान्तरं सम्यग्याति । शरीरे सत्यपीन्द्रियग्रहणे दृष्टान्तः । आशयात्स्वस्था-नात्कुसुमादेः सकाशात् गंधान्गन्धवतः सूक्ष्मानंशान्गृहीत्वा यथा वायुर्गच्छित तद्वत् ॥ ८ ॥ तान्येवेन्द्रियाणि दर्शयन्यदर्थ गृहीत्वा गच्छति तदाह । श्रोत्रमिति । श्रोत्रादीनि बाह्येन्द्रियाणि मनश्चान्तःकरणमधिष्ठायाश्रित्य शब्दादीन्विषयानयं जीव

अ० १५

श्रीधरी०

उपभुक्के ॥ ९ ॥ ननु च कार्यकारणसंघातव्यितरेकेणैवंभूतमात्मानं सर्वेऽिप किं न पश्यन्ति तत्राह । उत्कामन्तिमिति । उत्का-मन्तं देहादेहान्तरं गच्छन्तम् । तस्मिन्नेव देहे स्थितं वा विषयान्भुञ्जानं वा गुणान्वितिमिन्द्रियादियुक्तं जीवं विमूढा नानुप-श्यन्ति नालोकयन्ति । ज्ञानमेव चक्षुर्येषां ते विवेकिनः पश्यन्ति ॥ १० ॥ दुर्ज्ञेयश्चायं यतो विवेकिष्विप केचिदेव पश्यन्ति केचिन्न पश्यन्तीत्याह । यतन्त इति । यतन्तः ध्यानादिभिः प्रयतमाना योगिनः केचिदेनमात्मानं आत्मिन देहेऽवस्थितं

उत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ॥ विमूढा नानुपरयन्ति पर्यन्ति ज्ञानचक्षुषः॥१०॥ यतन्तो योगिनश्चेनं पर्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्॥ यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पर्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽिखळम् ॥ यचन्द्रमिस यचाय्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

विविक्तं पश्यन्ति । शास्त्राभ्यासादिभिः प्रयत्नं कुर्वाणा अपि अकृतात्मानोऽविशुद्धचित्ताः अत एवाचेतसो मन्दमतय एनं पश्यन्ति ॥ ११ ॥ तदेवं 'न तद्धासयते सूर्यः' इत्यादिना पारमेश्वरं परं धामोक्तं, तत्प्राप्तानां चापुनरावृत्तिरुक्ता, तत्र च संसारिणोऽभावमाशङ्कत्य संसारिस्वरूपं देहादिव्यतिरिक्तं दर्शितम्, इदानीं तदेव पारमेश्वरं रूपमनन्तशक्तित्वेन निरूपयति । यदे-त्यादिचतुर्भिः । आदित्यादिषु स्थितं यदनेकप्रकारं तेजो विश्वं प्रकाशयति तत्सर्वं तेजो मदीयमेव जानीहि ॥ १२ ॥ ॥

भ० गीता 11 65 11

किंच । गामाविश्येति । गां पृथ्वीमोजसा बलेनाधिष्ठाय अहमेव चराचराणि भूतानि धारयामि, अहमेव रसमयः सोमो भूत्वा त्रीह्याद्योषधीः सर्वाः संवर्धयामि ॥ १३ ॥ किंच । अहमिति । वैश्वानरो जाठरो भूत्वा प्राणिनां देहस्यान्तः प्रविश्य प्राणा-पानाभ्यां तदुद्दीपकाभ्यां सहितः प्राणिभिर्भुक्तं भक्ष्यं भोज्यं लेह्यं चोष्यं चेति चतुर्विधमन्नं पचामि। तत्र यद्दन्तैरवखण्ड्या-वखण्ड्य भक्ष्यतेऽपूपादि तद्रक्ष्यम् । यत्तु केवलं जिह्नया विलोड्य निगीर्यते पायसादि तद्भोज्यम् । यत्तु जिह्नायां निक्षिप्य रसास्वादेन क्रमशो निगीर्थते द्रवीभूतं गुडादि तलेह्यम् । यत्तु दंष्ट्रादिभिर्निष्पीड्य रसांशं निगीर्यावशिष्टं त्यज्यत इक्षुदण्डा-

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ॥ पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ॥ प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥ सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ॥ वेदेश्च सवैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

दि तच्चोष्यमिति चतुर्विधभेदः ॥ १४ ॥ किंच । सर्वस्येति । सर्वस्य प्राणिजातस्य हृदि सम्यगन्तर्यामिरूपेण प्रविष्टोऽहम् । अतश्च मत्त एव हेतोः प्राणिमात्रस्य पूर्वानुभूतार्थविषया स्मृतिर्भवति । ज्ञानं च विषयेन्द्रियसंयोगजं भवति । अपोहनं च तयोः प्रमोषो भवति । वेदेश्च सर्वेस्तत्तद्देवतादिरूपेणाहमेव वेद्यः । वेदान्तकृत्तत्संप्रदायप्रवर्तकश्च ज्ञानदो गुरुरहमित्यर्थः । वेदविदेव च वेदार्थविदहमेव ॥ १५॥

श्रीधरी०

अ० १४

इदानीं 'तद्धाम परमं मम' इति यदुक्तं तत्स्वकीयं सर्वोत्तमत्वं दर्शयति। द्वाविमाविति त्रिभिः। क्षरश्चाक्षरश्चेति द्वाविमौ पुरुषौ लोकं प्रसिद्धौ। तावेवाह। तत्र क्षरः पुरुषो नाम सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्थावरान्तानि शरीराणि, अविवेकिलोकस्य शरी-रेष्वेव पुरुषत्वप्रसिद्धेः। कूटः शिलाराशिः पर्वत इव देहेषु नश्यत्स्विप निर्विकारतया तिष्ठतीति कूटस्थश्चेतनो भोक्ता। स तु अक्षरः पुरुष इत्युच्यते विवेकिभिः॥ १६॥ यद्र्थमेतौ लक्षितौ तमाह। उत्तम इति । एताभ्यां क्षराक्षराभ्यामन्यो विलक्षणस्तूत्तमः पुरुषः। वैलक्षण्यमेवाह। परमश्चासावात्मेति चोदाहत उक्तः श्रुतिभिः। आत्मत्वेन क्षरादचेतनाद्विलक्षणः

द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च ॥ क्षरः सर्वाणि भृतानि कृटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ॥ यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७॥ यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादिष चोत्तमः ॥ अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥

परमत्वेनाक्षराचेतनाद्भोक्तविंठक्षण इत्यर्थः । परमात्मत्वमेव दर्शयति । यो लोकत्रयमिति । य ईश्वर ईश्वनशीलः, अव्यय-श्च निर्विकार एव सन् लोकत्रयं कृत्स्नमाविश्य विभित्तं पालयति ॥ १७ ॥ एवंभूतं पुरुषोत्तमत्वमात्मनो नामनिर्वचनेन दर्श-यति । यस्मादिति । यस्मात्क्षरं जडवर्गमितिक्रान्तोऽहं नित्यमुक्तत्वात् , अक्षराचेतनवर्गोदप्युक्तमश्च नियन्तृत्वात् , अतो लोके वेदे च पुरुषोत्तम इति प्रथितः प्रख्यातोऽस्मि । तथाच श्चितिः— 'स वा अयमात्मा सर्वस्य वशी सर्वस्यशानः सर्वस्याधिपितः सर्विमिदं प्रशास्ति' इत्यादिः ॥ १८ ॥ ॥ ॥ भ०गीता 11 69 11

एवं भूतेश्वरस्याज्ञातुः फलमाह । यो मामिति । एवमुक्तप्रकारेणासंमूढो निश्चितमितः सन् यो मां पुरुषोत्तमं जानाति स सर्व-भावेन सर्वप्रकारेण मामेव भजित ततः सर्ववित् सर्वज्ञो भवित ॥ १९ ॥ अध्यायार्थमुपसंहरति । इतिति । इत्यनेन प्रकारेण गुद्यतमं अतिरहस्यं संपूर्णं शास्त्रमेव मयोक्तम् न पुनर्विंशतिश्लोकमध्यायमात्रम्। हे अनघ व्यसनशून्य, अत एतन्मदुक्तं शास्त्रं बुद्धा बुद्धिमान् सम्यग्ज्ञानी कृतकृत्यश्च स्याद्योऽपि कोऽपि । हे भारत त्वं कृतकृत्योसीति किं वक्तव्यमिति भावः ॥ २०॥

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ॥ स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९॥ इति गुह्यतमं शास्त्रमिद्मुक्तं मयानघ॥ एतहुध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥ इति श्रीमद्भगव० पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चद्शोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ अभयं सत्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ॥ दानं दमश्र यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १॥

संसारशाखिनं छित्त्वा स्पष्टं पञ्चदशे प्रभुः ॥ पुरुषोत्तमयोगाख्ये परं पदमुपादिशत् ॥ १ ॥ इति सुबोधिन्यां टीकायां श्रीधर-स्वामिविरचितायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ॥ आसुरीं संपदं त्यक्त्वा दैवीमेवाश्रिता नराः । सुच्यन्त इति निर्णेतुं तद्धि-वेकोऽथ षोडशे ॥ १ ॥ पूर्वाध्यायान्ते 'एतद्बुध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत' इत्युक्तम् तत्र क एतत्तत्त्वं बुद्ध्यते को वा न बुद्ध्यत इत्यपेक्षायां तत्त्वज्ञानेऽधिकारिणोऽनधिकारिणश्च विवेकार्थ षोडशाध्यायारम्भः । निरूपिते हि कार्यार्थेऽधिकारिजि-

श्रीधरी०

अ० १६

11 CO 11

ज्ञासा भवति । तदुक्तं भट्टैः-'भारो यो येन वोढव्यः स प्रागान्दोलितो यदा । तदा कस्तस्य वोढेति शक्यं कर्तुं निरूपणम्' इति । तत्राधिकारिविशेषणभूतां देवीं संपदमाह । श्रीभगवानुवाच । अभयमिति त्रिभिः । अभयं भयाभावः, सत्त्वस्य चि-त्रस्य संशुद्धिः सुप्रसन्नता, ज्ञानयोगे आत्मज्ञानोपाये व्यवस्थितिः परिनिष्ठा, दानं स्वभोज्यस्यान्नादेर्यथोचितं संविभागः, दमो बाह्योन्द्रयसंयमः, यज्ञो यथाधिकारं दर्शपूर्णमासादिः, स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञादिर्जपयज्ञः, तप उत्तराध्याये वक्ष्यमाणं शारी-रादि, आर्जवमवक्रता ॥ १ ॥ किंच । अहिंसेति । अहिंसा परपीडावर्जनम्, सत्यं यथार्थभाषणम्, अकोधस्ताडितस्यापि चित्ते

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम् ॥ दया भूतेष्वलोलुहवं मा-द्वं हीरचापलम् ॥ २॥ तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता॥ भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ ॥ ॥ ॥

क्षोभानुत्पत्तिः, त्याग औदार्यम्, शान्तिश्चित्तोपरितः, पैशुनं परोक्षे परदोषप्रकाशनम्, तद्वर्जनमपैशुनम्, भूतेषु दीनेषु दया, अलोलुप्त्वं लोभाभावः, अवर्णलोप आर्षः। मार्दवं मृदुत्वमऋ्रता, न्हीः अकार्यप्रवृत्तौ लोकलज्जा, अचापलं व्यर्थ कियारा- हित्यम् ॥ २ ॥ किंच । तेज इति । तेजः प्रागल्भ्यं, क्षमा परिभवादिष्र्त्पद्यमानेषु क्रोधप्रतिबन्धः, धृतिर्दुःखादिभिरवसीदत- श्चित्तस्य स्थिरीकरणम्, शौचं बाह्याभ्यन्तरशुद्धिः, अद्रोहो जिघांसाराहित्यं, अतिमानिता आत्मन्यतिपूज्यत्वाभिमानस्तद- भावो नातिमानिता, एतान्यभयादीनि षड्विंशतिप्रकाराणि देवीं संपदमभिजातस्य भवन्ति। देवयोग्यां सान्त्विकीं संपदमभिलक्ष्य

भ० गीता 11 66 11

तदाभिमुख्येन जातस्य भाविकल्याणस्य पुंसो भवन्तीत्यर्थः ॥ ३ ॥ आसुरीं संपदमाह । दम्भ इति । दम्भो धर्मध्यजित्वम् , दर्पा धनविद्यादिनिमित्तश्चित्तस्योत्सेकः, अभिमानो व्याख्यातः, कोधः प्रसिद्धः, पारुष्यं निष्ठुरत्वम्, अज्ञानमविवेकः, आसुरी-मित्युपलक्षणम् । असुराणां राक्षसानां च या संपत् तामासुरीमभिलक्ष्य जातस्यैतानि दम्भादीनि भवन्तीत्यर्थः ॥ ४॥ एतयोः

संपदोः कार्य दर्शयन्नाह । दैवी संपदिति । देवी या संपत्तया युक्तो मयोक्ते तत्त्वज्ञाने अधिकारी आसुर्या संपदा युक्तस्तु नित्यं

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ॥ अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद्मा-सुरीम् ॥ ४ ॥ दैवी संपद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ॥ मा शुचः संपदं दैवीमभि-जातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ द्रौ भूतसर्गों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ॥ देवो विस्त-रशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥ प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ॥ न शौंचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥

संसारीत्यर्थः । एतच्छूत्वा किमहमत्राधिकारी न वेति संदेहन्याकुलचित्तमर्जुनमाश्वासयति । हे पाण्डव, मा शुचः शोकं मा कार्षीः। यतस्त्वं देवीं संपदमभिजातोऽसि ॥ ५ ॥ आसुरीसंपत्सर्वात्मना वर्जियतव्येत्येतदर्थमासुरीं संपदं प्रपञ्चित्रमाह । द्वाविति । द्वौ द्विप्रकारौ भूतानां सर्गौ मे मद्वचनाच्छृणु । आसुरराक्षसप्रकृत्योरेकीकरणेन द्वावित्युक्तम् । अतो 'राक्षसीमा-सुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः' इत्यादिना नवमाध्यायोक्तप्रकृतित्रैविध्येनाविरोधः । स्पष्टमन्यत् ॥ ६ ॥ आसुरीं विस्तरतो श्रीधरी०

अ० १६

निरूपयति । प्रवृत्तिंचेत्यादिद्वादशभिः । धर्मेप्रवृत्तिं, अधर्मान्निवृत्तिं च आसुरस्वभावा जना न जानन्ति । अतः शौचमाचारः सत्यं च तेषु नास्त्येव ॥ ७ ॥ ननु वेदोक्तयोधर्माधर्मयोः प्रवृत्तिं निवृत्तिं च कथं न विदुः, कुतो वा धर्माधर्मयोरनङ्गीकारे जगतः सुखदुः खादिव्यवस्था स्यात्, कथं वा शौचाचारादिविषयामीश्वराज्ञामतिवर्तेरन्, ईश्वरानङ्गीकारे च कुतो जगदुत्पत्तिः स्यादतआह । असत्यमिति । नास्ति सत्यं वेदपुराणादिप्रमाणं यस्मिस्तादृशं जगदाहुः । वेदादीनां प्रामाण्यं न मन्यन्त इत्य-र्थः । तदुक्तम्-'त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूर्तनिशाचराः' इत्यादि । अत एव नास्ति धर्माधर्मरूपा प्रतिष्ठा व्यवस्थाहेतुर्यस्य असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ॥ अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहै-तुकम् ॥ ८॥ एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ॥ प्रभवन्त्युय-कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः ॥ ९ ॥ तत् । स्वाभाविकं जगद्वैचित्र्यमाहरित्यर्थः । अत एव नास्तीश्वरः कर्ता व्यवस्थापकश्च यस्य तादृशं जगदाहुः । तर्हि कुतोऽस्य

तत् । स्वाभाविकं जगद्वैचित्र्यमाहुरित्यर्थः । अत एव नास्तीश्वरः कर्ता व्यवस्थापकश्च यस्य तादृशं जगदाहुः । तिहं कुतोऽस्य जगत उत्पत्तिं वदन्तीत्यत आह । अपरस्परसंभूतिमिति । अपरश्च परश्चेत्यपरस्परं अपरस्परतोऽन्योऽन्यतः स्त्रीपुरुषिभथुना-त्संभूतं जगत् किमन्यत्कारणमस्य, नास्त्यन्यितंकचित् , किंतु कामहेतुकम् । स्त्रीपुरुषयोः काम एव प्रवाहरूपेण हेतुरस्येत्या-हुरित्यर्थः ॥ ८ ॥ किंच । एतामिति । एतां लोकायितकानां दृष्टिं दर्शनमाश्चित्य नष्टात्मानो मलिनचित्ताः सन्तोऽल्पबुद्धयो दृष्टार्थमात्रमतयः अत एव उत्रं हिंस्रं कर्म येषां तेऽहिता वैरिणो भूत्वा, जगतः क्षयाय प्रभवन्ति । उद्भवन्तीत्यर्थः ॥ ९ ॥

भ० गीता

अपिच। काममिति। दुष्पूरं पूरियतुमशक्यं काममाश्रित्य दम्भादिभिर्युक्ताः सन्तः क्षुद्रदेवताराधनादौ प्रवर्तन्ते। कथम्। असद्भाहान्गृहीत्वाऽनेन मन्त्रेणैतां देवतामाराध्य महाविधीन्साधयिष्याम इत्यादिदुराग्रहान्मोहमात्रेण स्वीकृत्य प्रवर्तन्ते । अशुचित्रता अशुचीनि मद्यमांसादिविषयाणि त्रतानि येषां ते ॥ १०॥ किंच। चिन्तामिति। प्रलयो मरणमेवान्तो यस्या-स्ताम् । अपरिमेयां परिमातुमशक्यां चिन्तामाश्रिताः । नित्यचिन्तापरायणा इत्यर्थः । कामोपभोग एव परमो येषां ते, एता-काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ॥ मोहाद्गृहीत्वासद्भाहान्प्रवर्तन्ते ऽशुचि-

व्रताः ॥ १० ॥ चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ॥ कामोपभोगपरमा एता-विदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ आशापाशशतैर्वद्धाः कामकोधपरायणाः ॥ ईहन्ते कामभो-गार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२ ॥ इदमद्य मया लब्धिममं प्राप्से मनोरथम् ॥ इद-मस्तीद्मपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

वदिति कामोपभोग एव परमः पुरुषार्थो नान्यदस्तीति कृतनिश्चयाः, अर्थसंचयानीहन्त इत्युत्तरेणान्वयः। तथाच बार्हस्पत्यं-सूत्रम्-'काम एवैकः पुरुषार्थः' इति, 'चैतन्यविशिष्टः कामः पुरुषः' इति च ॥ ११ ॥ अत एव । आशोति। आशा एव पाशा-स्तेषां शतानि तैर्बद्धा इतस्तत आकृष्यमाणाः, कामक्रोधौ परमयनमाश्रयो येषां ते, कामभोगार्थमन्यायेन चौर्यादिनाऽर्थानां संचयान्राशीनीहन्ते इच्छन्ति ॥ १२ ॥ तेषां मनोराज्यं कथयन्नरकप्राप्तिमाह । इदमद्येति चतुर्भिः । प्राप्स्ये प्राप्स्यामि ।

श्रीधरी०

116811

मनोरथं मनसः प्रियम् । रोषं स्पष्टम् । एषां त्रयाणां श्लोकानामित्यज्ञानविमोहिताः सन्तो नरके पतन्तीति चतुर्थेनान्वयः॥१३॥ किंच । असाविति । सिद्धः कृतकृत्यः । स्पष्टमन्यत् ॥ १४ ॥ किंच । आढच इति । आढचो धनादिसंपन्नः । अभिजनवान-कुलीनः । यक्ष्ये यागाद्यनुष्ठानेनापि दीक्षितान्तरेभ्यः सकाज्ञान्महतीं प्रतिष्ठां प्राप्स्यामि । दास्यामि स्तावकेभ्यश्च । मोदिष्ये हर्षे प्राप्स्यामीत्येवमज्ञानेन विमोहिताः मिथ्याभिनिवेशं प्रापिताः ॥ १५ ॥ एवंभूता यत्प्राप्नुवन्ति तच्छृणु । अनेकेति । अने-केषु मनोरथेषु प्रवृत्तं चित्तमनेकचित्तं तेन विभ्नान्ताः विक्षिप्ताः तेनैव मोहमयेन जालेन समावृताः, मत्स्या इव सूत्रमयेन असो मया हतः शत्रूहीनिष्ये चापरानिष ॥ ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवानसुखी ॥१४॥ आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो सया॥ यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥ अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः॥ प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः॥ यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥ जालेन यन्त्रिताः । एवं कामभोगेषु सक्ता अभिनिविष्टाः सन्तोऽशुचौ करमले नरके पतन्ति ॥ १६ ॥ यक्ष्य इति च यस्तेषां मनोरथ उक्तः स केवलं दम्भाहंकारादिप्रधान एव न तु सात्त्विक इत्यभिप्रायेणाह । आत्मसंभाविता इति द्वाभ्याम् । आत्म-

नैव संभाविताः पूज्यतां नीताः नतु साधुभिः कैश्चित् । अत एव स्तब्धा अनम्नाः, धनेन यो मानो मदश्च ताभ्यामन्विताः सन्तो नाममात्रेण ये यज्ञास्ते नामयज्ञाः।यद्वा 'दीक्षितः सोमयाजी' इत्येवमादिना नाममात्रप्रसिद्धये ये यज्ञास्तैर्यजन्ते । कथम्। भ० गीता 119011

दम्भेन नतु श्रद्धया। अविधिपूर्वकं च यथा भवति तथा ॥ १७ ॥ अविधिपूर्वकत्वमेव प्रपञ्चयति । अहंकारिमिति । अहंका-रादिसंश्रिताः सन्त आत्मपरदेहेषु स्वदेहेषु परदेहेषु च चिदंशेन स्थितं मां प्रद्विषन्तो यजन्ते । दम्भयज्ञेषु श्रद्धाया अभावादा-त्मनो वृथेव पीडा भवति । तथा पश्वादीनामपि अविधिना हिंसायां चैतन्यद्रोहमात्रमेवावशिष्यत इति प्रद्विषन्त इत्युक्तम् । अभ्यसूयकाः सन्मार्गवर्तिनां गुणेषु दोषारोपकाः ॥ १८ ॥ तेषां कदाचिदप्यासुरस्वभावप्रच्युतिने भवतीत्याह । तानिति द्वा-

अहंकारं बलं दर्ष कामं क्रोधं च संश्रिताः ॥ मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषनतोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ॥ क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मिन जन्मिन ॥ मामप्राप्येव कीन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥ त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ॥ कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतञ्चयं त्यजेत् ॥ २१ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

भ्याम् । तानहं मां द्विषतः ऋरान्संसारेषु जन्ममृत्युमार्गेषु, तत्रापि आसुरीष्वेवातिऋरासु व्याघादियोनिषु अजस्रमनवरतं क्षि-पामि । तेषां पापकर्मणां तादृशं फलं ददामीत्यर्थः ॥ १९ ॥ किंच । आसुरीमिति । तेच मामप्राप्येवेत्येवकारेण मत्प्राप्तिशङ्का कुतस्तेषां । मत्प्राप्त्युपायं सन्मार्गमप्यप्राप्य ततोऽप्यधमां गतिं कृमिकीटादियोनिं यान्तीत्युक्तम् । शेषं स्पष्टम् ॥ २० ॥ उक्ता-नामासुरदोषाणां मध्ये सकलदोषम्लभूतं दोषत्रयं सर्वथा वर्जनीयमित्याह । त्रिविधमिति । कामः क्रोधो लोभश्चेतीदं त्रिविधं

119011

श्रीधरी०

अ० १६

नरकस्य द्वारम् । अत एवात्मनो नाशनं नीचयोनिप्रापकम् । तस्मादेतत्रयं सर्वात्मना त्यजेत् ॥ २१ ॥ त्यागे च विशिष्टफलमाह । एतेरिति । तमसो नरकस्य द्वारभूतेरेतैस्त्रिभिः कामादिभिर्विमुक्तो नरः आत्मनः श्रेयः साधनं तपोयोगादि कमीचरित ततश्च मोक्षं प्राप्नोति ॥ २२ ॥ कामादित्यागश्च स्वधमीचरणं विना न भवतीत्याह । य इति । शास्त्रविधि वेदिहतं धर्ममुत्सुज्य यः कामकारतो यथेच्छं वर्तते स सिद्धिं तत्त्वज्ञानं न प्राप्नोति । न च सुलमुपशमं । न च परां गितं मुक्तं प्राप्नोति

एतेर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारिस्त्रिभिर्नरः ॥ आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥ यः शास्त्रविधिमुत्स्रज्य वर्तते कामकारतः ॥ न स सिद्धिमवान्नोति न

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारिश्विभिर्नरः ॥ आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परा ग-तिम् ॥ २२ ॥ यः शास्त्रविधमुत्स्ट्रज्य वर्तते कामकारतः ॥ न स सिद्धिमवाप्तोति न सुखं न परा गतिम् ॥ २३ ॥ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ॥ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥ इति श्रीम० ब्र० दैवासुरसंपद्विभागयो-गो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॥ ॥ ॥

॥ २३ ॥ फिलितमाह । तस्मादिति । इदं कार्यमिदमकार्यमित्यस्यां व्यवस्थायां ते तव शास्त्रं श्रुतिस्मृतिपुराणादिकमेव प्रमा-णम् । अतः शास्त्रविधानोक्तं कर्म ज्ञात्वा इह कर्माधिकारे वर्तमानो यथा०धिकारं कर्मकर्तुमईसि । तन्मूलत्वात्सत्त्वशुद्धिस-म्यग्ज्ञानमुक्तीनामित्यर्थः ॥ २४ ॥ देवदैतेयसंपत्तिसंविभागेन षोडशे । तत्त्वज्ञानेऽधिकारस्तु सात्त्विकस्येति दर्शितम् ॥ १ ॥ इति सुबोधिन्यां टीकायां श्रीधरस्वामिविरचितायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ भ० गीता

11 88 11

उक्ताधिकारहेतूनां श्रद्धा मुख्या तु सान्त्रिकी । इति सप्तदशे गौणश्रद्धाभेदिस्त्रिधोच्यते ॥ १॥ पूर्वाध्यायान्ते 'यः शास्त्र-विधिमृत्सृज्य वर्तते कामकारतः । न स सिद्धिमवामोति' इत्यनेन शास्त्रोक्तिविधमृत्सृज्य कामकारेण वर्तमानस्य ज्ञानेऽधि-कारो नास्तीत्युक्तम् । तत्र शास्त्रविधिमुत्सृज्य कामकारं विना श्रद्धया वर्तमानानां किमधिकारोऽस्ति नास्ति वेति बुभुत्सया अर्जुन उवाच । य इति । अत्र शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते इत्यनेन शास्त्रार्थं बुध्वा तमुछङ्गन्य वर्तमानाश्च गृह्यन्ते, तेषां श्रद्ध-या यजनानुपपत्तेः । आस्तिक्यबुद्धिर्द्धं श्रद्धा । न चासौ शास्त्रज्ञानवतां शास्त्रविरुद्धेऽर्थे संभवति । तानेवाधिकृत्य 'त्रिविधा

भवति श्रद्धा' 'यजन्ते सात्त्विका देवान्' इत्याद्यत्तरानुपपत्तेश्च । अतो नात्र शास्त्रातिलङ्घिनो गृह्यन्ते अपि तु क्लेशबुद्धा आल-॥ अर्जुन उवाच ॥ ॥ ये शास्त्रविधिमुत्स्टज्य यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः ॥ तेषां निष्ठा

तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥ ॥ ॥ ॥

स्याद्वा शास्त्रार्थज्ञाने प्रयत्नमकृत्वा केवलमाचारपरम्परावशेन श्रद्धया क्वचिद्देवताराधनादी प्रवर्तमाना गृह्यन्ते । अतोऽयमर्थः-ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य दुःखबुद्ध्या आलस्याद्वा अनादृत्य केवलमाचारप्रामाण्येन श्रद्धयान्विताः सन्तो यजन्ते तेषां तु का निष्ठा का स्थितिः क आश्रयः । तामेव विशेषेण पृच्छति । किं सत्त्वं, आहो किं वा रजः, अथवा तम इति । तेषां तादृशी देवपूजादिप्रवृत्तिः किं सत्त्वसंश्रिता रजःसंश्रिता वा तमःसंश्रिता वेत्यर्थः । श्रद्धायाः सान्विकत्वात्, क्वेशबुद्ध्या आलस्येन

च शास्त्रानादरस्य च राजसतामसत्वात्रेधा संदेहः। यदि सत्त्वभावसंश्रितास्तर्हि तेषामपि सात्त्विकत्वाद्यथोक्तात्मज्ञानेऽधि-

कारः स्यात् अन्यथा नेति प्रश्नतात्पर्यार्थः ॥ १ ॥

श्रीघरी०

अ०१७

168 11

अत्रोत्तरं श्रीभगवानुवाच । त्रिविधेति । अयमर्थः-शास्त्रतत्त्वज्ञानतः प्रवर्तमानानां परमेश्वरपूजाविषया सात्त्विकी एकवि-धैव श्रद्धा । लोकाचारमात्रेण तु प्रवर्तमानानां देहिनां या श्रद्धा सा तु सात्त्विकी राजसी तामसी चेति त्रिविधा भवति । तत्र हेतुः । स्वभावजा स्वभावः पूर्वकर्मसंस्कारस्तरमाजाता स्वभावजा । स्वभावमन्यथा कर्तुं समर्थं हि शास्त्रोक्तं विवेकज्ञानं तत्तु तेषां नास्ति, अतः केवलं स्वभावेनेव भवतीति श्रद्धा त्रिविधा भवति, तामिमां त्रिविधां श्रद्धां श्र्णु । तदुक्तम् 'व्यवसाया-तिमका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन' इत्यादिना ॥ २ ॥ ननु च श्रद्धा सात्त्विक्येव सत्त्वकार्यत्वेन त्वयैव भगवता उद्धवं प्रति निर्दि-

॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ॥ सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥ सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ॥ श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्द्धः स एव सः ॥ ३ ॥ ॥ ॥

ष्टत्वात्। यथोक्तम्-'शमो दमस्तितिक्षेज्या तपः सत्यं दया स्पृतिः। तृष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा हीर्दया निर्वृतिर्धृतिः। इत्येताः सत्त्वस्य वृत्तयः' इति। अतः कथं तस्यास्त्रेविध्यमुच्यते। सत्यम्। तथापि रजस्तमोयुक्तपुरुषाश्रयत्वेन रजस्तमोमिश्रत्वेन सत्त्वस्य त्रैविध्याच्छ्रद्धाया अपि त्रैविध्यं घटत इत्याह। सत्त्वानुरूपेति। सत्त्वानुरूपा सत्त्वतारतम्यानुसारिणी सर्वस्य विवेकिनोऽविवेकिनो वा लोकस्य श्रद्धा भवति। तस्माद्यं पुरुषः लोकिकः श्रद्धामयः श्रद्धाविकारः। त्रिविधया श्रद्धया विकियत इत्यर्थः। तद्तेवाह यो यच्छ्रद्धः याद्दशी श्रद्धा यस्य स एव सः ताद्दश्या श्रद्धया युक्त एव सः। यः पूर्व सत्त्वोत्कर्षण सान्त्विकश्रद्धया

भ० गीता 118511

युक्तः पुरुषः स पुनस्तादृशसत्त्वसंस्कारेण सात्त्विकश्रद्धया युक्त एव भवति । यस्तु रजस उत्कर्षेण राजसश्रद्धायुक्तः स पुन-स्तादृश एव भवति । यस्तु तमस उत्कर्षेण तामसश्रद्धया युक्तः स पुनस्तादृश एव भवति इति लोकाचारमात्रेण प्रवर्तमाने-ष्वेवं सात्त्विकराजसतामसश्रद्धाव्यवस्था । शास्त्रजनितविवेकज्ञानयुक्तानां तु स्वभावविजयेन सात्त्विक्येकैव श्रद्धेति प्रकर-णार्थः ॥ ३॥ सात्त्विकादिभेदमेव कार्यभेदेन प्रपञ्चयति । यजन्त इति । सात्त्विका जनाः सत्त्वप्रकृतीन्देवानेव यजन्ते पूज-यन्ति । राजसास्तु रजः प्रकृतीन्यक्षान्राक्षसांश्च यजन्ते। एतेभ्योऽन्ये तु विलक्षणास्तामसा जनास्तामसानेव प्रेतान्भूतगणांश्च

> यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ॥ प्रेतान्भूतागणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ॥ दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागवलान्विताः ॥ ५॥

यजन्ते । सत्त्वादिप्रकृतीनां तत्त्रदेवतानां तु पूजारुचिभिस्तत्तत्पूजकानां सात्त्विकत्वादि ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥ ४ ॥ राजसतामसेषु पुनर्विशेषान्तरमाह । अशास्त्रविहितमिति द्वाभ्याम् । शास्त्रविधिमजानन्तोऽपि केचित्प्राचीनपुण्यसंस्कारेणोत्तमाः साच्चिका एव भवन्ति । केचित्तु मध्यमा राजसा भवन्ति । अधमास्तु तामसा भवन्ति । ये पुनरत्यन्तं मन्द्भाग्याः गतानुगत्या पाखण्ड-सङ्गेन च तदाचारानुवर्तिनः सन्तः अशास्त्रविहितं घोरं भयंकरं तपस्तप्यन्ते कुर्वन्ति । तत्र हेतवः -दम्भाहंकाराभ्यां संयु-क्ताः तथा कामोऽभिलापः, राग आसक्तिः, बलमाग्रहः, एतैरन्विताः सन्तः, तानासुरनिश्चयान्विद्धीत्युत्तरेणान्वयः ॥ ५॥

श्रीधरी०

अ० १७

किंच। कर्षयन्त इति। शरीरस्थं प्रारम्भकत्वेन देहे स्थितं भूतानां पृथिव्यादीनां ग्रामं समूहं कर्षयन्तः वृथैवोपवासादिभिः कृशं कुर्व-न्तोऽचेतसोऽविवेकिनः मां च अन्तर्यामितया अन्तः शरीरस्थं देहमध्ये स्थितं मदाज्ञालङ्घनेनैव कर्षयन्तः सन्त एव ये तपश्चरन्ति तानासुरनिश्चयानासुरोऽतिऋरो निश्चयो येषां तान् विद्धि॥६॥ आहारादिभेदादिप सात्त्विकादिभेदं दर्शयितुमाह । आहारिस्व-त्यादित्रयोदशभिः। सर्वस्यापि जनस्य य आहारोऽन्नादिः स तु यथायथं त्रिविधः प्रियो भवति। यथा यज्ञतपोदानानि च त्रिविधानि भवन्ति तेषां च वक्ष्यमाणिममं भेदं श्रणु । एतच राजसतामसाहारयज्ञादिपरित्यागेन सात्त्विकाहारयज्ञादिसेवया सत्त्ववृद्धौ कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतयाममचेतसः ॥ मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्धासुरिनश्चयान् ॥ ६॥ आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः॥यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु॥७॥आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः ॥ रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥८॥ कटुम्ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ॥ आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ यतः कर्तव्य इत्येतदर्थं कथ्यते ॥ ७॥ तत्राहारत्रैविध्यमाह । आयुरिति त्रिभिः। आयुर्जीवितम् । सत्त्वमुत्साहः । बलं शक्तिः । आरोग्यं रोगराहित्यम्, सुखं चित्तप्रसादः। प्रीतिरिभरुचिः। आयुरादीनां विवर्धनाः विशेषेण वृद्धिकरास्ते च रस्या रसवन्तः, स्तिग्धाः स्तेहयुक्ताः, स्थिरा देहे सारांशेन चिरकालावस्थायिना, हद्या दृष्टमात्रा एव हृदयंगमा एवंभूता आहारा भक्ष्यभो-ज्याद्यः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ तथा । कद्विति । अतिशब्दः कद्वादिषु सप्तस्विप संबध्यते । अतिकदुर्निम्बादिः । अत्यम्लोति

लवणोत्युष्णश्च प्रसिद्धः, अतितीक्ष्णो मरीचादिः, अतिरूक्षः कङ्गुकोद्रवादिः, अतिविदाही सर्पपादिः, अतिकद्वादय आहारा राजसस्येष्टाः प्रियाः। दुःखं तात्कालिकं हृदयसंतापादिः, शोकः पश्चाद्धाविदीर्मनस्यं, आमयो रोगः, एतान् प्रददति प्रयच्छ-न्तीति तथा ॥ ९ ॥ तथा । यातयाममिति । यातो यामः प्रहरो यस्य पकस्योदनादेस्तद्यातयामम् । शैत्यावस्थां प्राप्तमित्यर्थः । गतरसं निष्पीडितसारम्, पूर्ति दुर्गन्धं, पर्युषितं दिनान्तरपक्रम्, उच्छिष्टमन्यभुक्तावशिष्टम्, अमेध्यमभक्ष्यं कलञ्जादि एवं-यातयामं गतरसं प्रति पर्युषितं च यत् ॥ उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १०॥ अफलाकाङ्किभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ॥ यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्रिकः ॥ ११ ॥ अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ॥ इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विष्टि राजसम् ॥ १२ ॥ विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमद्क्षिणम् ॥ श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ भूतं भोजनं भोज्यं तामसस्य प्रियम् ॥ १० ॥ यज्ञोऽपि त्रिविधः तत्र सात्त्विकं यज्ञमाह । अफलाकाङ्किभिरिति त्रिभिः । फला-काङ्कारहितैः पुरुषैर्विधिना दृष्टः आवश्यकतया विहितो यो यज्ञ इज्यतेऽनुष्ठीयते स सात्त्विको यज्ञः। कथिमज्यते यष्टव्यमेवेति यज्ञानुष्ठानमेव कार्य नान्यत्फलं साधनीयमित्येवं मनः समाधाय । एकाय्रं कृत्वेत्यर्थः ॥ ११॥ राजसं यज्ञमाह। अभिसंधायेति।

फलमभिसंधायोद्दिश्य यस्त्विज्यते यज्ञः क्रियते, दम्भार्थं स्वमहत्त्वख्यापनार्थं, तं यज्ञं राजसं विद्धि ॥ १२॥ तामसं यज्ञमाह ।

श्रीधरी० अ० १७

11 53 11

विधिहीनमिति । विधिहीनं शास्त्रोक्तविधिशून्यम् । असृष्टान्नं ब्राह्मणादिभ्यो न सृष्टं न निष्पादितमन्नं यस्मिस्तम् । मन्त्रहीनं यथोक्तदक्षिणारहितं च श्रद्धाशून्यं यज्ञं तामसं परिचक्षते कथयन्ति शिष्टाः ॥ १३ ॥ तमसः सात्त्विकादिभेदं दर्शयितुं प्रथमं तावच्छरीरादिभेदेन तस्य त्रैविध्यमाह । देवद्विजेति त्रिभिः । प्राज्ञा गुरुव्यतिरिक्ता अन्येपि तत्त्वविदः । देवब्राह्मणादिपूजनं शौचादिकं शारीरं शरीरिनवर्त्य तप उच्यते ॥ १४ ॥ वाचिकं तप आह । अनुद्रेगेति । उद्देगं भयं न करोतीत्यनुद्रेगकरं वाक्यं, सत्यं च श्रोतुःप्रियं च हितं च परिणामे सुखकरम्, स्वाध्यायाभ्यसनं वेदाभ्यासश्च वाङ्मयं वाचा निर्वर्त्यं तपः॥ १५॥ देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ॥ ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ अनु-द्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ॥ स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनियहः ॥ भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ श्रद्धया परया तप्तं तपस्ति चिधं नरेः ॥ अफलाकािक्कि भिर्युक्तैः सान्तिकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ मानसं तप आह । मनः प्रसाद इति । मनसः प्रसादः स्वस्थता, सौम्यत्वमकूरता, मौनं मुनेर्भावः । मननिमत्यर्थः । आत्मनो मनसो विनिग्रहः विषयेभ्यः प्रत्याहारः, भावसंशुद्धिर्व्यवहारे मायाराहित्यमित्येतन्मानसं तपः ॥ १६ ॥ तदेवं शरीरवाङ्म-नोभिर्निवर्त्यं त्रिविधं तपो दर्शितम्। त्रिविधस्यापि तपसः सात्त्विकादिभेदेन त्रैविध्यमाह। श्रद्धयेति त्रिभिः। त्रिविधमपि तपः श्रेष्ठया श्रद्धया फलाकाङ्काश्र्-येर्युक्तेरेकामचित्तेनरेसाप्तं तत्सात्त्विकं कथयन्ति ॥ १७॥

भ॰ गीता ॥ ९४ ॥

राजसं तप आह । सत्कार इति । सत्कारः साधुकारः साधुरयमिति तापस इत्यादि वाक्पूजा, मानः प्रत्युत्थानाभिवादनादि, दैहि-कीपूजाऽर्थलाभादिः, एतदर्थं दम्भेन च यत्तपः क्रियते अत एव चलं अनियतं अध्रवं च क्षणिकं यदेवं भूतं तपस्तदिह राजसं प्रोक्तम् ॥ १८ ॥ तामसं तप आह । मूढेति । मूढ्याहेणाविवेककृतेन दुराग्रहेणात्मनः पीडया यत्तपः क्रियते । परस्योत्सादनार्थं

वाऽन्यस्य विनाशार्थमाभिचाररूपं तत्तामसमुदाहृतं कथितम् ॥ १९ ॥ पूर्वं प्रतिज्ञातमेव दानस्य त्रैविध्यमाह । दातव्यमिति

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ॥ क्रियते तिदह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम् ॥ १८ ॥ मृढ्याहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ॥ परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमु-दाहृतम् ॥ १९ ॥ दातव्यिमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ॥ देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥ यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ॥ दीयते च परिक्विष्टं तद्दाजसमुदाहृतम् ॥ २१ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

दातन्यमित्येवं निश्चयेन यद्दानं दीयते, अनुपकारिणे प्रत्युपकारासमधीय । देशे कुरुक्षेत्रादौ, काले प्रहणादौ, पात्रे चेति देश-कालादिसाहचर्यात्सप्तमी प्रत्युक्ता । पात्रभूताय तपःश्रुतादिसंपन्नाय ब्राह्मणायेत्यर्थः । यद्वा पात्र इति चतुर्थ्येवेषा । पात्रे इति तुजन्तं । रक्षकायेत्यर्थः । सि सर्वस्मादापद्गणाद्दातारं पातीति, यदेवं भूतं दानं तत्सात्त्विकम् ॥ २०॥ राजसं दानमाह । यन्विति । कालान्तरेऽयं मां प्रत्युपकारं करिष्यतीत्येवमर्थम्, फलं वा स्वर्गादिकमुद्दिश्य, यत्पुनर्दानं दीयते परिक्किष्टं चित्त-

श्रीधरी**०** अ० १७

HexII

क्केशयुक्तं यथा भवत्येवंभूतं तद्दानं राजसमुदाहृतं कथितम् ॥ २१ ॥ तामसं दानमाह । अदेशेति । अदेशे अञ्चित्थाने, अकाले अशौचसमये, अपात्रेभ्यो विटनटनर्तकादिभ्यो यहानं दीयते । देशकालपात्रसंपत्तावपि असत्कृतं पादप्रक्षालनादिस-त्कारशून्यम्, अवज्ञातं तिरस्कारयुक्तं, एवंभूतं दानं तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥ ननु चैवं विचार्यमाणे सर्वमपि यज्ञतपोदा-नादि राजसतामसप्रायमेवेति व्यर्थो यज्ञादिप्रयास इत्याराङ्कच तथाविधस्यापि सात्त्विकत्वापादानप्रकारं दर्शयितुमाह । ओमि-ति । ॐतत्सदित्येवं त्रिविधो ब्रह्मणः परमात्मनो निर्देशो नाम व्यपदेशः स्मृतः शिष्टैः। तत्र तावत् 'ओमिति त्रिवृद्वह्म 'इत्या-अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते ॥ असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम् ॥ २२ ॥ ॐतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणिस्रिविधः स्मृतः ॥ ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ दिश्चतिप्रसिद्धेरोमिति ब्रह्मणो नाम, जगत्कारणत्वेनातिप्रसिद्धत्वात्, अविदुषां परोक्षत्वाच । तच्छन्दोऽपि ब्रह्मणो नाम । पर-मार्थसत्त्वसाधुत्वप्रशस्तत्वादिभिः सच्छन्दो ब्रह्मणो नाम 'सदेव सौम्येदमय आसीत्' इत्यादिश्रुतेः । अयं त्रिविधोऽपि नाम-

निर्देशो विगुणमि सगुणीकर्तु समर्थ इत्याशयेन स्तौति । तेन त्रिविधेन ब्रह्मणो निर्देशेन ब्राह्मणाश्च वेदाश्च यज्ञाश्च पूर्व सृष्ट्यादौ विहिताः विधात्रा निर्मिताः सगुणीकृता वा । यद्दा यस्यायं त्रिविधो निर्देशस्तेन परमात्मना ब्राह्मणादयः पवित्रतमाः सृष्टास्तस्मात्तस्यायं त्रिविधो निर्देशोऽतिप्रशस्त इत्यर्थः ॥ २३ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

भ॰ गीता ॥ ९५ ॥ इदानीं प्रत्येकमोंकारादीनां प्राशस्त्यं दर्शयिष्यन्नोंकारस्य तदेवाह । तस्मादिति । यस्मादेवं ब्रह्मणो निर्देशस्तस्मादोमित्युदाहत्य उच्चार्य कृता वेदवादिनां यज्ञाद्याः शास्त्रोक्ताः क्रियाः सततं सर्वदा अङ्गवेकल्येऽपि प्रकर्षेण वर्तन्ते । सगुणा भवन्तीत्यर्थः
॥ २४ ॥ किंच द्वितीयं नाम प्रस्तौति । तदिति । उदाहृत्येति पूर्वस्यानुषङ्गः । तदित्युदाहृत्य शुद्धचित्तेमीक्षकाङ्किभिः पुरुषेः
फलाभिसंधिमकृत्वा यज्ञाद्याः क्रियाः क्रियन्ते अतश्चित्तशोधनद्वारेण फलसंकल्पत्याजनेन मुमुक्षत्वसंपादकत्वात्तच्छन्दिन-

तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ॥ प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥ तदित्यनिभसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ॥ दानिक्रयाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्किभिः ॥ २५ ॥ सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ॥ प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छव्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥ यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ॥ कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ ॥

र्देशः प्रशस्त इत्यर्थः ॥ २५ ॥ सच्छन्दस्य प्राशस्त्यमाह । सद्भाव इति द्वाभ्याम् । सद्भावे अस्तित्वे देवदत्तस्य पुत्रादिकमस्ती-त्यस्मिन्नर्थे, साधुभावे च साधुत्वे देवदत्तस्य पुत्रादिश्रेष्ठमित्यस्मिन्नर्थे, सदित्येतत्पदं प्रयुज्यते । प्रशस्ते माङ्गलिके विवाहा-दिकमीण च सदिदं कमेति सच्छन्दो युज्यते प्रयुज्यते संगच्छत इति वा ॥ २६ ॥ किंच । यज्ञ इति । यज्ञादिषु या स्थिति-स्तात्पर्येणावस्थानं तदिष सदित्युच्यते । यस्य चेदं नामत्रयं स एव परमात्मा अर्थः फलं यस्य तत्तदर्थं कर्म पूजोपहारगृहा- श्रीधरी०

अ० १७

11 54 11

क्रणपरिमार्जनोपलेपरक्रमाङ्गलिकादिक्रियस्तत्सिद्धये यदन्यत्कर्म क्रियते उद्यानशालिक्षेत्रधनार्जनादिविषयं तत्कर्म तद्यींयं तचातिव्यवहितमपि सदित्येवाभिधीयते । यस्मादेवमतिप्रशस्तमेतन्नामत्रयं तस्मादेतत्सर्वकर्मसाद्भुण्यार्थं कीर्तयेदिति तात्प-र्यार्थः । अत्र चार्थवादानुपपत्त्या विधिः कल्प्यते 'विधेयं स्तूयते वस्तु'इति न्यायात् । अपरे तु 'प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः' क्रियन्ते मोक्षकाङ्किभिः, इत्यादि वर्तमानोपदेशः 'सिमधो यजति' इत्यादिवद्विधितया परिणमनीय इत्याहः। तत्तु 'सद्भावे साधुभावे च' इत्यादिषु प्राप्तार्थत्वान्न संगच्छत इति पूर्वोक्तक्रमेण विधिकल्पनैव ज्यायसी॥ २०॥ इदानीं सर्वकर्मसु अद्धयेव प्रवृत्त्यर्थ-अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ॥ असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८॥ इति श्रीमद्भगव० श्रद्धात्रययोगो नाम सप्तद्शोऽध्यायः ॥ १७॥ ॥ अर्जुन उवाच॥ ॥ संन्यासस्य महाबाहो तत्विमच्छामि वेदितुम् ॥ त्यागस्य च ह्षीकेश पृथकेशिनिषूद्न ॥ १॥ मश्रद्धाकृतं सर्वे निन्दति । अश्रद्धयेति । अश्रद्धया हुतं हवनं, दत्तं दानं, तप्तं निर्वर्तितं तपः, यच्चान्यदपि कृतं कर्म तत्सर्वम-सदित्युच्यते, यतस्तत्प्रेत्य लोकान्तरे न फलति विगुणत्वात्। नो इह नचास्मिल्लोके फलति, अयशस्करत्वात्॥ २८॥ रज-स्तमोमयीं त्यक्त्वा श्रद्धां सत्त्वमयीं श्रितः। तत्त्वज्ञानेऽधिकारी स्यादिति सप्तदशे स्थितम्॥ १॥ इति सुबोधिन्यां टीकायां श्रीधरस्वामिविरचितायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ न्यासत्यागविभागेन सर्वगीतार्थसंग्रहम् । स्पष्टमष्टादशे प्राह परमार्थवि-निर्णये ॥ १ ॥ अत्र च 'सर्वकमीणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी' 'संन्यासयोगयुक्तात्मा' इत्यादिषु कर्मसंन्यास उप-

दिष्टः। तथा 'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्' इत्यादिषु च फलमात्र-त्थागेन कर्मानुष्ठानमुपदिष्टम् । न च परस्परं विरुद्धं सर्वज्ञः परमकारुणिको भगवानुपदिशेत् । अतः कर्मसंन्यासस्य तदनु-ष्ठानस्य चाविरोधप्रकारं बुभुत्सुरर्जुन उवाच । संन्यासस्येति । भो हषीकेश सर्वेन्द्रियनियामक, हे केशिनिषूदन केशिनाम्नो हि महतो हयाकृतेदैंत्यस्य युद्धे मुखं व्यादाय भक्षयितुमागच्छतोऽत्यन्तं व्यात्ते मुखे वामबाहुं प्रवेश्य तत्क्षणमेव विवृद्धेन तेनैव बाहुना कर्कटिकाफलवत्तं विदार्य निषूदितवान्, अत एव हे महाबाहो, इतिसंबोधनम् । संन्यासस्य त्यागस्य च तत्त्वं पृथ-ग्विवेकेन वेदितुमिच्छामि ॥ १ ॥ तत्रोत्तरं श्रीभगवानुवाच । काम्यानामिति । 'पुत्रकामो यजेत' 'स्वर्गकामो यजेत' इत्येव-॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ॥ सर्वकर्म-फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥२॥

श्रीधरी०

मादिकामोपबन्धेन विहितानां काम्यानां कर्मणां न्यासं परित्यागं संन्यासं कवयो विदुः सम्यक्फिलैः सह सर्वकर्मणामिप न्यासं संन्यासं पण्डिता विदुः । जानन्तीत्यर्थः । सर्वेषां काम्यानां नित्यनैमित्तिकानां च कर्मणां फलमात्रत्यागं प्राहुस्त्यागं विच-क्षणा निपुणाः नतु स्वरूपतः कर्मत्यागम् । ननु नित्यनैमित्तिकानां फलाश्रवणादिवद्यमानस्य फलस्य कथं त्यागः स्यात्, न हि वन्ध्यायाः पुत्रत्यागः संभवति । उच्यते । यद्यपि स्वर्गकामः पशुकाम इत्यादिवत् 'अहरहःसंध्यामुपासीत' 'यावज्ञीव-मित्रिहोत्रं जुहोति' इत्यादिषु फलविशेषो न श्र्यते तथाप्यपुरुषार्थे व्यापारे प्रेक्षावन्तं प्रवर्तियतुमशक्तुवन् विधिः 'विश्वजिता यजेत' इत्यादिष्विव सामान्यतः किमपि फलमाक्षिपत्येव, न चातीवगुरुमतः श्रद्धया स्वसिद्धिरेवं विधेः प्रयोजनमिति मन्त-

ब्यम्, पुरुषप्रवृत्त्यनुपपत्तेर्दुष्परिहरत्वात् । श्रूयते च नित्यादिष्वपि फलम्-'सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति' इति, 'कर्मणा पितृ-लोकः' इति, 'धर्मेण पापमपनुदति' इत्येवमादिषु। तस्माद्युक्तमुक्तं 'सर्वकर्मफललागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः' इति । ननु फल-त्यागेन पुनरिप निष्फलेषु कर्मस्वप्रवृत्तिरेव स्यात्तन्न, सर्वेषामिप कर्मणां संयोगपृथक्त्वेन विविदिषार्थतया विनियोगात्। तथाच श्रुतिः-'तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन' इति । अतः प्रतिपदोक्तं सर्वे फलं बन्धकत्वेन त्यक्त्वा विविदिषार्थ सर्वकर्मानुष्ठानं घटत एव । विविदिषा च नित्यानित्यवस्तुविवेकेन निवृत्तदेहाभि-मानतया बुद्धेः प्रत्यक्प्रवणता तावत्पर्यन्तं च सत्त्वशुद्धार्थं ज्ञानाविरुद्धं यथोचितमावश्यकं कर्म कुर्वतस्तत्फलत्याग एव कर्म-त्यागो नाम न स्वरूपेण। तथाच श्रुतिः-'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः' इति। ततः परं तु सर्वकर्मनिवृत्तिः स्वत

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ॥ यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

एव भवति । तदुक्तं नैष्कर्म्यसिद्धौ-'प्रत्यक्प्रवणता बुद्धेः कर्माण्युत्पाद्य शुद्धितः । कृतार्थान्यस्तमायान्ति प्रावृडन्ते घना इव' इति। उक्तं च भगवता-'यस्त्वात्मरितरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते' इति वसिष्ठेन चोक्तम्-'न कर्माणि त्यजेद्योगी कर्मभिस्त्यज्यते हासौ । कर्मणो मूलभूतस्य संकल्पस्यैव नारानः ' इति । ज्ञानिन-ष्ठाविक्षेपकत्वमालक्ष्य त्यजेद्वा । तदुक्तं भागवते-'तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः। सिलङ्गानाश्रमांस्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः' इत्याद्यलमितप्रस-क्रेन । प्रकृतमनुसरामः ॥ २ ॥ अविदुषः फलत्यागमात्रमेव त्यागुराब्दार्थो न कर्मत्याग इत्येतदेव मतान्तरनिरासेन दृढीकर्तु भ॰गीत

11 89 11

मतभेदं दर्शयति । त्याज्यमिति । दोषविद्धंसादिदोषवत्त्वेन बन्धकमिति हेतोः सर्वमिप कर्म त्याज्यमित्येके सांख्याः प्राहुर्म-नीषिण इत्यस्यायं भावः—'न हिंस्यात्सर्वभूतानि' इति निषेधः पुरुषस्यानर्थहेतुिहंसेत्याह । 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' इत्या-दिप्राकरिणको विधिस्तु हिंसायाः ऋतूपकारकत्वमाह । अतो भिन्नविषयत्वेन सामान्यविशेषन्यायागोचरत्वाद्रव्यसाध्येषु सर्वे-ष्विप कर्मसु हिंसादेः संभवात्सर्वमिप कर्म त्याज्यमेवेति । तदुक्तम्—'दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः' । अस्यार्थः—उपायो ज्योतिष्टोमादिः सोऽपि दृष्टोपायवद्भुरुपाठादनुश्रूयत इत्यनुश्रवो वेदस्तद्धोधितः तत्राविशुद्धिर्हिसा तया क्षयो विनाशः अग्निहोत्रज्योतिष्टोमादिजन्यस्वर्गेषु तारतम्यं च वर्तते परोत्कर्षस्तुसर्वान्दुःखीकरोति । अपरे तु मीमांसका यज्ञादिकं कर्म न त्याज्यमिति प्राहुः । अयं भावः—ऋत्वर्थापि सतीयं हिंसा पुरुषेणव कर्तव्या सा चान्योदेशेनापि कृता पुरुषस्य प्रत्य-

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ॥ त्यागो हि पुरुषव्याघ त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

वायहेतुरेव । तथाहि विधिर्विधेयस्य तदु हेशेनानुष्ठानं विधत्ते तादर्थ्यलक्षणत्वाच्छेषत्वस्य । नत्वेवं निषेधो निषेधस्य तादर्थ्य-मपेक्षते, प्राप्तिमात्रोपेक्षितत्वात् । अन्यथाज्ञानप्रमादादिकृते दोषाभावप्रसङ्गात् । तदेवं समानविषयत्वेन सामान्यशास्त्रस्य विशेषेण बाधान्नास्ति दोषवत्त्वमतो नित्यं यज्ञादिकर्म न त्याज्यमिति ॥ ३ ॥ एवं मतभेदमुपन्यस्य स्वमतं कथियतुमाह । निश्चयमिति । तत्रैवं विप्रतिपन्ने त्यागे निश्चयं मे वचनाच्छृणु । त्यागस्य लोकप्रसिद्धत्वात्किमत्र श्रोतव्यमिति मावमंस्था इत्याह । हे पुरुषव्याघ्र पुरुषश्रेष्ठ, त्यागोऽयं दुर्बोधः । हि यस्मादयं कर्मत्यागसत्त्वविद्धिस्तामसादिभेदेन त्रिविधः सम्यग्वि-वेकेन प्रकीतितः । त्रैविध्यं च 'नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः' इत्यादिना वक्ष्यति ॥ ४ ॥ अ। परा०

11 99 11

प्रथमं तावन्निश्चयमाह । यज्ञदानेति द्वाभ्याम् । मनीषिणां विवेकिनां पावनानि चित्तशुद्धिकराणि ॥ ५ ॥ येन प्रकारेण कृता-न्येतानि पावनानि भवन्ति तं प्रकारं दर्शयन्नाह । एतानीति । यानि यज्ञादिकर्माणि मया पावनानीत्युक्तं एतान्येव कर्तव्यानि । कथं सङ्गं कर्तृत्वाभिनिवेशं त्यक्त्वा केवलमीश्वराराधनतया कर्त्व्यानि । फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानीति च निश्चितं मे मतम् । अत एवोत्तमम् ॥ ६ ॥ प्रतिज्ञातं त्यागस्य त्रैविध्यमिदानीं दर्शयति । नियतस्येति त्रिभिः । काम्यस्य कर्मणो बन्ध-यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ॥ यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५॥ एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च॥ कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपचते ॥ मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥ ७॥ दुःखिमत्येव यत्कर्म कायक्वेशभयात्त्यजेत्॥ स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८॥ कत्वात्संन्यासो युक्तः। नियतस्य तु नित्यस्य पुनः कर्मणः संन्यासस्त्यागो नोपपद्यते, सत्त्वशुद्धिद्वारा मोक्षहेतुत्वात्। अतस्तस्य परित्यागः उपादेयेऽपि त्याज्यमित्येवं लक्षणान्मोहादेव भवेत् । स च मोहस्य तामसत्वात्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ राजसं त्यागमाह । दुःखमिति । यः कर्तात्मबोधं विना केवलं दुःखमित्येवं ज्ञात्वा शरीरायासभयान्नित्यं कर्म त्यजेदिति यत्तादश-स्त्यागो राजसः, दुःखस्य राजसत्वात्। अतस्तं राजसं त्यागं कृत्वा राजसः पुरुषस्त्यागस्य फलं ज्ञाननिष्ठालक्षणं नैव लभत इत्यर्थः॥८

भ॰ गीता ॥ ९८॥ सास्विकं त्यागमाह । कार्यमिति । कार्यमित्येवं बुद्ध्या नियतमवश्यकर्तव्यतया विहितं कर्म सङ्गं फलं च त्यक्त्वा कियत इति यत् ताह शास्त्यागः सास्विको मतः ॥ ९ ॥ एवंभूतसास्विकत्यागपरिनिष्ठितस्य लक्षणमाह । न द्वेष्टीति । सत्त्वसमाविष्टः इति यत् ताह शास्त्यागः सास्विकत्यागी अकुशलं दुःखावहं शिशिरे प्रातः स्नानादिकं कर्म न द्वेष्टि कुशले च सुखकरे कर्मणि निदाघे सत्त्वेन संव्याप्तः सास्विकत्यागी अकुशलं दुःखावहं शिशिरे प्रातः स्नानादिकं कर्म न द्वेष्टि कुशले च सुखकरे कर्मणि निदाघे माध्याह्नस्नानादौ नानुषज्ञते प्रीतिं न करोति । तत्र हेतुः नेधावी स्थिरबुद्धिः । यत्र परपरिभवादि महदिप दुःखं सह्यते । स्वर्गीदिसुखं च त्यज्यते तत्र कियदेतत्तात्कालिकं सुखं दुःखं चेत्येवमनुसंधानवानित्यर्थः । अतएव छिन्नः संशयो मिथ्या-

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं कियतेऽर्जुन ॥ सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सान्विको मतः॥९॥ न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशलं नानुषज्जते ॥ त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ निह देहभृता शक्यं त्यकुं कर्माण्यशेषतः ॥ यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते॥११॥ अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्॥ भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्॥१२॥

ज्ञानं दैहिकं सुखदुःखयोरुपादित्सापरिजिहीर्षालक्षणं यस्य सः ॥ १०॥ नन्वेवंभूतात्कर्मफलत्यागाद्वरं सर्वकर्मत्यागस्तथा सित कर्मविक्षेपाभावेन ज्ञाननिष्ठा सुखं संपद्यते तत्राह। नेति। देहभृता देहात्माभिमानवता। निःशेषण सर्वाणि कर्माणि त्यक्तं निह शक्यं। तदुक्तम्-'न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्' इत्यादिना। तस्माद्यस्तु कर्माणि कुर्वन्नेव कर्म-फलत्यागी स एव मुख्यत्यागीत्यभिधीयते॥ ११॥ एवंभूतस्य कर्मफलत्यागस्य फलमाह। अनिष्टमिति। अनिष्टं

श्राधरा०

अ० १८

1 96 11

नारिकत्वं, इष्टं देवत्वं, मिश्रं मनुष्यत्वं, एवं त्रिविधं पापस्य पुण्यस्य चोभयमिश्रस्य च कर्मणो यत्फलं प्रसिद्धं तत्सर्वमत्या-गिनां सकामानामेव प्रत्य परत्र भवति, तेषां त्रिविधकर्मसंभवत्वात् । नतु संन्यासिनां क्वचिद्पि भवति । संन्यासिशब्देनात्र फल्रत्यागसाम्यात्प्रकृताः कर्मफल्रत्यागिनोऽपि गृह्यन्ते । 'अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः । स संन्यासी च योगी च' इत्येवमादौ कर्मफल्रत्यागिषु संन्यासिशब्दप्रयोगदर्शनात्तेषां सात्त्विकानां पापासंभवात्, ईश्वरापिणेन च पुण्यफलस्य त्यक्तत्वात्, त्रिविधमपि कर्मफलं न भवतीत्यर्थः ॥ १२ ॥ ननु कर्म कुर्वतः कर्मफलं कथं न भवेदित्याशङ्कत्य सङ्गत्यागिनो निरहंकारस्य सतः कर्मफलेन लेपो नास्तीत्युपपादियतुमाह । पञ्चतानीति पञ्चभिः । सर्वकर्मणां सिद्धये निष्पत्तये इमानि

पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे॥ सांख्येकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥१३॥ अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्॥ विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्॥ १४॥

वक्ष्यमाणानि पञ्च कारणानि मे वचनान्निबोध जानीहि। आत्मनः कर्तृत्वाभिमाननिवृत्त्वर्थमवश्यमेतानि ज्ञातन्यानीत्येवं तेषां स्तुत्यर्थमाह। सांख्य इति। सम्यक् ख्यायते ज्ञायते परमात्माऽनेनेति सांख्यं तत्त्वज्ञानं तस्मिन्कृतं कर्म तस्यान्तः समाप्तिरस्मिन्निति कृतान्तस्तिमन्वेदान्तिसिद्धान्त इत्यर्थः। यद्वा संख्यायन्ते गण्यन्ते तत्त्वानि यस्मिन्निति सांख्यं कृतः अन्तो निर्णयो यस्मिन्निति कृतान्तं सांख्यशास्त्रमेव तस्मिन्प्रोक्तानि अतः सम्यङ्किबोधेत्यर्थः॥ १३॥ तान्येवाह। अधि-ष्टानिति। अधिष्ठानं शरीरं, कर्ता चिज्जडप्रन्थिरहंकारः, पृथिष्वधमनेकप्रकारं करणं चक्षुःश्रोत्रादि, विविधाः कार्यतः स्वरू-

भ०गीता

पतश्च पृथग्भृताश्चेष्टाः प्राणापानादीनां व्यापाराः अत्र चैतेष्वेव पञ्चमं दैवं च कारकं चक्षुराद्यनुप्राहकमादित्यादिसर्वप्रेरकोऽ-न्तर्यामी वा ॥ १४ ॥ एतेषामेव सर्वकर्महेतुत्वमाह । शरीरेति । यथोक्तैः पञ्चभिः प्रारम्यमाणं कर्म त्रिष्वेवान्तर्भाव्यम् । शरीरवाड्यनोभिरित्युक्तं शारीरं वाचिकं मानसं च त्रिविधं कर्मेति प्रसिद्धेः शरीरादिभिर्यद्यत्कर्म धर्म्यं वाऽधर्म्यं वा करोति नरस्तस्य सर्वस्य कर्मण एते पञ्च हेतवः ॥ १५ ॥ ततः किमत आह । तत्रेति । तत्र सर्वस्मिन्कर्मणि एते पञ्च हेतव इत्येवं

रारीरवाद्यनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ॥ न्याय्यं वा विपरीतं वा पश्चेते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ॥ पर्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पर्यति दुर्मितिः ॥ १६ ॥ यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ॥ हत्वापि सङ्गाँ होनत न निबद्ध्यते ॥१७॥

सति केवलं निरुपाधिकमसङ्गमात्मानं तु यः कर्तारं पश्यति शास्त्राचार्योपदेशत्यागेनासंस्कृतबुद्धित्वाहुर्मतिरसौ सम्यङ्ग पश्यति

॥ १६॥ कस्ति समितः यस्य कर्मलेपो नास्तीत्युक्तमित्युपेक्षायामाह । यस्येति । अहमिति कृतोऽहं कर्तत्येवं भूतो भावोऽ-भिन्नायो यस्य नास्ति । यद्वा अहं कृतोऽहंकारस्य भावः कर्तृत्वाभिनिवेशो यस्य नास्ति । शरीरादीनामेव कर्मकर्तृत्वालोच-नादित्यर्थः । अत एव यस्य बुद्धिनं लिप्यते इष्टानिष्टबुद्ध्या कर्मसु न सज्जते स एवंभूतो देहादिव्यतिरिक्तात्मदर्शी इमाँहो-कान्सर्वानिप प्राणिनो लोकदृष्ट्या हत्वापि विविक्ततया स्वदृष्ट्या न हन्ति । न च तत्फलैनिबद्ध्यते बन्धनं न प्रामोति । किं पुनः सत्त्वशुद्धिद्वारा परोक्षज्ञानोत्पत्तिहेतुभिः कर्मभिस्तस्य बन्धशङ्केत्यर्थः । तदुक्तम्-'ब्रह्मण्याधायकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा श्रीधरी०

अ०१८

11 99 11

करोति यः। लिप्यते न स पापेन' इति ॥ १७ ॥ 'हत्वापि न हन्ति न निबद्ध्यते' इत्येतदेवोपपादयितं कर्मचोदनायाः कर्मा-श्रयस्य च कर्मफलादीनां च त्रिगुणात्मकत्वान्निर्गुणस्यात्मनस्तत्संबन्धो नास्तीत्यभिप्रायेण कर्मचोदनां कर्माश्रयं चाह ज्ञानमिति । ज्ञानमिष्टसाधनमेतिदिति बोधः । ज्ञेयमिष्टसाधनं कर्म । परिज्ञाता एवंभूतज्ञानाश्रयः । एवं त्रिविधा कर्मचो-दना । चोद्यते प्रवर्तते येनेति चोदना । ज्ञानादित्रितयं कर्मप्रवृत्तिहेतुरित्यर्थः । यद्वा चोदनेति विधिरुच्यते । तदुक्तं भट्टैः-'चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः' इति । ततश्चायमर्थः-उक्तलक्षणं त्रिगुणात्मकं ज्ञानादित्रयमवलम्ब्य कर्मविधिः प्रवर्तत इति । तदुक्तम्-'त्रैगुण्यविषयावेदाः' इति । तथाच करणं साधकतमं कर्म च कर्तुरीप्सिततमम् । कर्ता क्रियानिर्व-ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ॥ करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदतः ॥ प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १९ ॥ र्तकः । कर्म संगृह्यतेऽस्मिन्निति कर्मसंग्रहः । करणादिनिविधं कारकं क्रियाश्रय इत्यर्थः । संप्रदानादिकारकत्रयं तु परंपरया क्रियानिर्वर्तकमेव केवलं न तु साक्षात्क्रियाया आश्रयः। अतः करणादित्रितयमेव क्रियाश्रय इत्युक्तम्॥ १८॥ ततः किमत

र्तकः । कर्म संगृह्यतेऽस्मिन्निति कर्मसंग्रहः । करणादिन्निविधं कारकं क्रियाश्रय इत्यर्थः । संप्रदानादिकारकत्रयं तु परंपरया क्रियानिर्वर्तकमेव केवलं न तु साक्षात्क्रियाया आश्रयः । अतः करणादिन्नित्यमेव क्रियाश्रय इत्युक्तम् ॥ १८ ॥ ततः किमत आह । ज्ञानिमिति । गुणाः सम्यक्कार्यभेदेन ख्यायन्ते प्रतिपाद्यन्तेऽस्मिन्निति गुणसंख्यानं सांख्यशास्त्रं तस्मिन् ज्ञानं च कर्म च प्रत्येकं सत्त्वादिगुणभेदेन त्रिधैवोच्यते । तान्यपि ज्ञानादीनि वक्ष्यमाणानि यथावच्छृणु । त्रिधैवेत्येवकारो गुणत्रयोपाधि-व्यतिरेकेणात्मनः स्वतः कर्तृत्वादिप्रतिषेधार्थः । चतुर्दशेऽध्याये 'तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्' इत्यादिना गुणानां बन्धकत्वप्र

भ॰ गीता ॥ १००॥

कारो निरूपितः। सप्तदशेष्याये 'यजन्ते सात्त्विका देवान्' इत्यादिना गुणकृतित्रिविधस्वभावनिरूपणेन रजस्तमःस्वभावं परित्यज्य सात्त्विकाहारादिसेवया सात्त्विकस्वभावः संपादनीय इत्युक्तम् । इह तु क्रियाकारकफलादीनामात्मसंबन्धो नास्तीति दर्शयितुं सर्वेषां त्रिगुणात्मकत्वमुच्यत इति विशेषो ज्ञातव्यः ॥ १९॥ तत्र ज्ञानस्य सात्त्विकादि त्रैविध्यमाह । सर्वभूतेष्विति त्रिभिः। सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विभक्तेषु परस्परं व्यावृत्तेषु अविभक्तमनुस्यूतं एकमव्ययं निर्विकारं भावं परमा-त्मतत्त्वं येन ज्ञानेनेक्षते आलोचयति तज्ज्ञानं सात्त्विकं विद्धि ॥२०॥ राजसं ज्ञानमाह । पृथक्त्वेनेति । पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञा-सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ॥ अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् ॥ २०॥ पृथक्तवेन त् यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथिगवधान् ॥ वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१॥ यत्तु कृत्स्ववदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्॥ अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्॥ २२॥ नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ॥ अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

निमत्यस्यैव विवरणं सर्वेषु भूतेषु देहेषु नानाभावान्वस्तुत एवानेकान्पृथिग्विधानसुखीदुःखीत्यादिरूपेण विलक्षणान्येन ज्ञा-नेन वेत्ति तज्ज्ञानं राजसं विद्धि ॥ २१ ॥ तामसं ज्ञानमाह । यत्त्विति । एकिस्मिन्कार्ये देहे प्रतिमादौ वा कृत्स्नवत्परिपूर्ण-वत्सक्तमेतावानेवात्मा ईश्वरो वेत्यभिनिवेशयुक्तम्, अहेतुकं निरुपपत्तिकम्, अतत्त्वार्थवत्परमार्थावलम्बनशून्यम्, अतएवाल्पं तुच्छम् अल्पविषयत्वादल्पफलत्वाच्च यदेवंभृतं ज्ञानं तत्तामसमुदाहतम् ॥ २२ ॥ इदानीं त्रिविधं कमीह। नियतिमिति त्रिभिः।

श्रीधरी०

अ० १८

11 200 11

नियतं नित्यतया विहितं, सङ्गरहितमभिनिवेशरा्न्यं, अरागद्वेषतः पुत्रादिप्रीत्या वा शत्रुद्वेषेण वा यत्कृतं न भवति फलं 🕍 प्राप्तुमिच्छतीति फलप्रेप्सुस्तद्विलक्षणेन निष्कामेण कर्त्री यत्कृतं कर्म तत्सान्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ राजसं कर्माह । यन्विति । यत्तु कर्म कामेप्सुना फलं प्राप्तुमिच्छता, साहंकारेण वा मत्समः कोऽन्यः श्रोत्रियोऽस्तीत्येवं निरूढाहंकारयुक्तेन च क्रियते, यच पुनर्बहुलायासमितिक्केशयुक्तं तत्कर्म राजसमुदाहृतम् ॥ २४॥ तामसं कर्माह । अनुबन्धमिति । अनुबध्यत इत्यनुबन्धः पश्चान्द्राविशुभाशुभम्, क्षयं वित्तव्ययं, हिंसां परपीडां च, पौरुषं स्वसामर्थ्यं वा, अनवेक्ष्य अपर्यालोच्य केवलं मोहादेव यतु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ॥ कियते वहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥ अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ॥ मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते ॥ २५ ॥ मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः॥ सिद्ध्यसिद्ध्योनिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते॥ २६॥ रागी कर्मफलप्रेप्सुर्छुच्धो हिंसात्मकोऽशुचिः॥ हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥ २७॥ यत्कर्मारभ्यते तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥ कर्तारं त्रिविधमाह । मुक्तसङ्ग इति त्रिभिः । मुक्तसङ्गस्यक्ताभिनिवेशः, अनहंवादी गर्वोक्तिरहितः, धृतिर्धेर्यम्, उत्साह उद्यमः, ताभ्यां समन्वितो युक्तः, आरब्धस्य कर्मणः सिद्धावसिद्धौ च निर्विकारो हर्षवि-षादशून्यः एवं भूतः कर्ता सान्विक उच्यते ॥ २६ ॥ राजसं कर्तारमाह । रागीति । रागी पुत्रादिप्रीतिमान् , कर्मफलप्रेप्सः कर्मफलकामी, लुब्धः परस्वाभिलाषी, हिंसात्मको मारकस्वभावः, अशुचिविंहितशौचशून्यः, लाभालाभयोर्हर्षशोकाभ्याम-

न्वितः कर्ता राजसः ॥ २७ ॥ तामसं कर्तारमाह । अयुक्त इति । अयुक्तोऽनवहितः, प्राकृतो विवेकशून्यः, स्तब्धोऽनमः, भ० गीता 1120211

शढः शक्तिगूहनकारी, नैष्कृतिकः परावमानी, अलसोऽनुद्यमशीलः, विषादी शोकशीलः, यदद्य वा श्वो वा कार्यं तन्मासे-नापि न संपादयति यः स दीर्घसूत्री एवंभूतः कर्ता तामसः। कर्तृत्रैविध्येनैव ज्ञातुरिप त्रैविध्यमुक्तम्। कर्भत्रैविध्येन च ज्ञेय-स्यापि त्रैविध्यमुक्तं वेदितव्यम् । बुद्धेस्त्रैविध्येन करणस्याप्युक्तं भविष्यति ॥ २८ ॥ इदानीं बुद्धेर्धृतेश्चापि त्रैविध्यं प्रतिजा-अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ॥ विषादी दीर्घसूत्री च कता तामस उच्यते ॥ २८॥ बुद्धेभेंदं धृतेश्चेव गुणत स्त्रिविधं शृणु ॥ प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ॥ बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३०॥ यया धर्ममधर्मं चकार्यं चाकार्यमेव च॥अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी॥३१॥ अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ॥ सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ नीते। बुद्धेरिति। स्पष्टार्थः ॥ २९ ॥ तत्र बुद्धेस्त्रैविध्यमाह। प्रवृत्तिं चेति त्रिभिः। प्रवृत्तिं च धर्मे निवृत्तिं चाधर्मे । यस्मिन् देशे काले च यत्कार्यमकार्य च । भयाभये कार्याकार्यनिमित्तावर्थानथीं कथं बन्धः कथं वा मोक्ष इति या बुद्धिरन्तःकरणं वेत्ति सा सात्त्विकी। यया पुमान् वेत्तीति वक्तव्ये करणे कर्तृत्वोपचारः काष्ठानि पचन्तीतिवत् ॥ ३०॥ राजसीं बुद्धिमाह। ययेति । अयथावत्मंदेहास्पदत्वेनेत्यर्थः । स्पष्टमन्यत् ॥ ३१ ॥ तामसीं बुद्धिमाह । अधर्ममिति । विपरीतय्राहिणी बुद्धिसा-

अ० १८

श्रीधरी॰

मसीत्यर्थः । बुद्धिरन्तःकरणं पूर्वोक्तम् । ज्ञानं तु तद्वत्तिः, भृतिरिप तद्वत्तिरेव । यद्वा अन्तःकरणस्य धर्मिणो बुद्धिरप्यध्यव-सायलक्षणाद्वत्तिरेव । इच्छाद्वेषादीनां तद्वत्तीनां बहुत्वेऽपि धर्माधर्मभयाभयसाधनत्वेन प्राधान्यादेतासां त्रैविध्यमुक्तम् । उपल-क्षणं चैतदन्यासाम् ॥ ३२ ॥ इदानीं धृतस्त्रैविध्यमाह । धृत्येति त्रिभिः । योगेन चित्तैकाय्येण हेतुना व्यभिचारिण्या विषया-न्तरमधारयन्त्या यया धृत्या मनसः प्राणस्येन्द्रियाणां च क्रिया धारयते नियच्छति सा धृतिः सात्त्विकी ॥ ३३॥ राजसीं धृतिमाह। यया त्विति। यया तु धृत्या धर्मार्थकामान्प्राधान्येन धारयते न विमुश्रति तत्प्रसङ्गेन फलाकाङ्गी च भवति सा धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः॥योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी॥३३॥ यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन ॥ प्रसङ्गेन फलाकाङ्की धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ यया खप्तं भयं शोकं विषादं मद्मेव च ॥ न विमुद्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥ सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ॥ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति॥ ३६॥ राजसी धृतिः॥ ३४॥ तामसीं धृतिमाह । ययेति । दुष्टा अविवेकबहुला मेधा यस्य सः दुर्मेधाः पुरुषः यया धृत्या स्वमा-दीन्न विमुख्यति पुनःपुनरावर्तयति स्वमोऽत्र निद्रा सा धृतिस्तामसी ॥ ३५॥ सुखस्य त्रैविध्यं प्रतिजानीते अर्धेन । सुखमिति । स्पष्टार्थः । तत्र सान्विकं सुखमाह । अभ्यासादिति सार्धेन । यत्र यस्मिन्सुखे अभ्यासादितपरिचयाद्रमते । नतु विषयसुख इव सहसा रतिं प्राप्तोति यस्मिन् रममाणश्च दुःखस्यान्तमवसानं नितरां गच्छति प्राप्तोति ॥ ३६ ॥

भ० गीता 1120511

कीदृशं तत् । यत्तदिति । यत्तत्कमिप अग्रे प्रथमं विषमिव मनःसंयमाधीनत्वादृःखावहमिव भवति । परिणामे त्वमृतसदृशम् । आत्मविषयाबुद्धिरात्मबुद्धिस्तस्याः प्रसादेन रजस्तमोमलत्यागेन स्वच्छतयावस्थानं ततो जातं यत्सुखं तत्सात्त्विकं प्रोक्तं यो-गिभिः ॥ ३७ ॥ राजसं सुखमाह । विषयेन्द्रियेति । विषयाणामिन्द्रियाणां च संयोगाद्यत्तत्प्रसिद्धं स्त्रीसङ्गादि सुखममृतसु-पमा यस्य तादृशं भवत्यये प्रथमम्। परिणामे तु विषतुल्यमिहामुत्र च दुःखहेतुत्वात्तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८॥ तामसं सुख-यत्तद्ये विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ॥ तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसाद्जम् ॥ ३७ ॥ विषयेन्द्रियसंयोगायत्तद्येऽमृतोपमम् ॥ परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥ यद्ये चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ॥ निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम् ॥ ३९॥ न तद्स्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः॥सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः॥४०॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ॥ कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्युणेः ॥ ४१ ॥ माह। यदिति। अग्रे प्रथमक्षणेऽनुबंधे च पश्चादिष यत्सुखमात्मनो मोहकरम् तदेवाह निद्रा चालस्यं च प्रमादश्च कर्तव्यार्था-

वधानराहित्येन मनोराज्यमेतेभ्य उत्तिष्ठति यत्सुखं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९॥ अनुक्तमि संगृह्णन्प्रकरणार्थमुपसंहरति । न तदस्तीति। एभिः प्रकृतिसंभवैः सत्त्वादिभिर्गुणैर्मुक्तं हीनं सत्त्वं प्राणिजातमन्यद्वा यत्स्यात्तत्पृथिव्यां मनुष्यलोकादिषु दिवि देवेषु च कापि नास्तीत्यर्थः ॥ ४० ॥ ननु च यद्येवं सर्वमिप क्रियाकारकफलादिकं प्राणिजातं च त्रिगुणात्मकमेव कथं तर्ह्यस्य

श्रीधरी०

अ० १८

मोक्ष इत्यपेक्षायां स्वस्वाधिकारविहितैः कर्मभिः परमेश्वराराधनात्तत्रसादलब्धज्ञानेनेत्येवं सर्वगीतार्थसारं संगृह्य प्रदर्शयितं प्रकरणान्तरमारभते । ब्राह्मणेत्यादि यावदध्यायसमाप्ति । हे परंतप शत्रुतापन, ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां विशां च श्रुद्राणां च कर्माणि प्रविभक्तानि प्रकर्षेण विभागतो विहितानि, शूद्राणां स्वभावात्पृथकरणं द्विजत्वाभावेन वैलक्षण्यात् । विभागोपलक्ष-णमाह । स्वभावः सात्त्विकादिः प्रभवति प्रादुर्भवति येभ्यस्तैर्गुणैरुपलक्षणभूतैः । यद्वा स्वभावः पूर्वजन्मसंस्कारस्तस्मात्प्रा-दुर्भूतैरित्यर्थः । तत्र सत्त्वप्रधाना ब्राह्मणाः, सत्त्वोपसर्जनरजःप्रधानाः क्षत्रियाः, तमउपसर्जनरजःप्रधाना वैश्याः, रजउपस-र्जनतमःप्रधानाः श्र्दाः॥४१॥ तत्र ब्राह्मणस्य स्वाभाविकानि कर्माण्याह । शम इति । शमश्चित्तोपरमः, दमो बाह्येन्द्रियोपरमः, इामो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ॥ ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म खभावजम्॥४२॥ होीर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ॥ दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म खभावजम् ॥ ४३॥ कृषिगोरध्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ॥ परिचर्यात्मकं कर्म शृद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४॥ तपः पूर्वोक्तं शारीरादि, शौचं बाह्याभ्यन्तरम्, क्षान्तिः क्षमा, आर्जवमवऋता, ज्ञानं शाब्दीयम्, विज्ञानमनुभवः, आस्तिक्यम-स्तिपरलोक इति निश्चयः । एतच्छमादि ब्राह्मणस्य स्वभावाज्ञातं कर्म।।४२॥ क्षत्रियस्य स्वाभाविकानि कर्माण्याह। शौर्यमिति। शौर्च पराक्रमः, तेजः प्रागल्भ्यम्, धृतिधैर्यम्, दाक्ष्यं कौशलं, युद्धे चाप्यपलायनमपराङ्मुखता, दानमौदार्यम्, ईश्वरभावो नियमनशक्तिः, एतत्क्षत्रियस्य स्वभावजं कर्म।।४३॥ वैश्यश्र्द्रयोः कर्माह । कृषीति। कृषिः कर्षणम्, गाः रक्षतीति गोरक्षस्तस्य-भावो गोरक्ष्यम्। पाशुपाल्यमित्यर्थः। वाणिज्यं ऋयविऋयादि, एतद्वैद्यस्य स्वभावजं कर्म। त्रैवर्णिकपरिचर्यात्मकं शूद्रस्यापि

भ०गीता 1190311

स्वभावजं कर्म।। ४४॥ एवंभूतस्य ब्राह्मणादिकर्मणो ज्ञानहेतुत्वमाह। स्वे स्व इति। स्वस्वाधिकारविहिते कर्मण्यभिरतः परिनिष्ठितो नरः संसिद्धिं ज्ञानयोग्यतां लभते । कर्मणां ज्ञानप्राप्तिप्रकारमाह । स्वकर्मिति सार्धेन । स्वकर्मपरिनिष्ठितो यथा येन प्रकारेण तत्त्वज्ञानं लभते तं प्रकारं शृणु ॥४५॥ तमेवाह । यत इति । यतोऽन्तर्यामिणः परमेश्वराद्भतानां प्राणिनां प्रवृत्तिश्चेष्टा भवति। येन प्रकारेणात्मना सर्वमिदं विश्वं ततं व्याप्तं तमीश्वरं स्वकर्मणाऽभ्यच्यं पूजियत्वा सिद्धिं लभते मनुष्यः ॥ ४६ ॥ स्वक-र्मणिति विशेषणस्य फलमाह । श्रेयानिति । विगुणोऽपि स्वधर्मः सम्यगनुष्ठितादपि परधर्माच्छ्रेष्ठः । न च बन्धुवधादियुक्ता-स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः॥ स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छुणु॥४५॥ यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्विमिदं ततम् ॥ खकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥४६॥ श्रेयान्स्वधर्मो विग्रणः परधर्मात्स्वनुष्टितात् ॥स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्तोति किल्बिषम्॥४७॥

श्रीधरी॰

अ० १८

1150311

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ॥ सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८॥ द्युद्धादेः स्वधर्माद्भिक्षाटनादिपरधर्मः श्रेष्ठ इति मन्तव्यम् । यतः स्वभावेन पूर्वोक्तेन नियतं नियमेनोक्तं कर्म कुर्वन्किल्विषं नामोति ॥ ४७ ॥ यदि पुनः सांख्यदृष्ट्या स्वधर्मे हिंसालक्षणं दोषं मत्वा परधर्मे श्रेष्ठं मन्यसे तर्हि सदोषत्वं परधर्मेऽपि तुल्य-मित्यारायेनाह । सहजमिति । सहजं स्वभावविहितं कर्म सदोषमपि न त्यजेत् । हि यस्मात् सर्वेऽप्यारम्भा दृष्टादृष्टार्थानि सर्वाण्यपि कर्माणि दोषेण केनचिदावृता व्याप्ता एव । यथा सहजेन धूमेनाग्निरावृतस्तद्वत् । अतो यथाग्नेधूमरूपं दोषमपा-

कृत्य प्रताप एव तमःशीतादिनिवृत्तये सेव्यते तथा कर्मणोऽपि दोषांशं विहाय गुणांश एव सत्त्वशुद्धये सेव्यत इत्यर्थः॥४८॥ ननु कथं कर्मणि कियमाणे दोषांशप्रहाणेन गुणांश एव संपत्स्यत इत्यपेक्षायामाह । असक्तेति । असका सङ्गश्रून्या बुद्धि-र्यस्य । जितात्मा निरहंकारः । विगता स्पृहा फलविषयेच्छा यस्मात्स एवंभूतेन स त्यागः सान्त्विको मत इत्येवं पूर्वोक्तेन कर्मासक्तितत्फलयोस्त्यागलक्षणेन संन्यासेन नैष्कर्म्यसिद्धिं सर्वकर्मनिवृत्तिलक्षणां सत्त्वशुद्धिमधिगच्छति। यद्यपि सङ्गफल-योस्त्यागेन कर्मानुष्ठानमपि नैष्कर्म्यमेव, कर्तृत्वाभिनिवेशाभावात् । तदुक्तम्-'नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ॥ नैष्कर्म्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छ-ति॥ ४९॥ सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्तोति निवोध मे ॥ समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५०॥ बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ॥ शब्दादीन्विषयां-स्त्यक्तवा रागद्वेषौ दयुदस्य च ॥ ५१ ॥ इत्यादिश्ठोकचतुष्टयेन । तथाप्यनेनोक्तलक्षणेन संन्यासेन परमां नैष्कर्म्यसिद्धिम् 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी' इत्येवं रुक्षणां पारमहंस्यां चर्या प्राप्नोति ॥ ४९ ॥ एवंभूतस्य परमहंसस्य ज्ञाननिष्ठया ब्रह्मभावप्रकारमाह । सिद्धं प्राप्त इति षद्भिः। नैष्कर्म्यसिद्धिं प्राप्तः सन् यथा येन प्रकारेण ब्रह्म प्राप्तोति तथा तं प्रकारं संक्षेपेणैव मे वचनान्निबोध ॥ ५०॥ तदेवाह । बुद्धोति । उक्तेन प्रकारेण विशुद्धया पूर्वोक्तया सात्त्विकबुद्ध्या युक्तः, धृत्या सात्त्विक्या आत्मानं कार्यकारणसंघातं

भ॰ गीता ॥१०४॥ तामेव बुद्धिं नियम्य निश्चलां कृत्वा, शब्दादीन्विषयांस्यक्त्वा तद्विषयौ रागद्वेषौ च व्युदस्य 'बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः' इत्या-दीनां 'ब्रह्मभूयाय कल्पते' इति तृतीयेनान्वयः ॥ ५१ ॥ किंच । विविक्तेति । विविक्तसेवी शुद्धदेशावस्थायी, लघ्वाशी मित-भोजी, एतैरुपायैर्यतवाक्कायमानसः संयतवाग्देहचित्तो भूत्वा नित्यं सर्वदा ध्यानेन योगो ब्रह्मसंस्पर्शस्तत्परः सन्, ध्याना-विच्छेदार्थ पुनः पुनर्दढं वैराग्यं सम्यगुपाश्रितो भूत्वा ॥ ५२ ॥ किंच । अहंकारमिति । ततश्च विरक्तोऽहमित्याद्यहंकारं, बलं दुराग्रहं, दर्पं योगवलादुन्मार्गप्रवृत्तिलक्षणम्, प्रारब्धवशात्प्राप्यमाणेष्विप विषयेषु कामं, क्रोधं, परिग्रहं च विमुच्य विशे-विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ॥ ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ॥ विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

भत्तयां मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः॥ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम्॥५५॥

केण त्यक्त्वा, बलादापन्नेषु निर्ममः सन्, शान्तः परामुपशान्ति प्राप्तो ब्रह्मभूयाय ब्रह्माहमिति नैश्चल्येनावस्थानाय कल्पते

योग्यो भवति ॥ ५३ ॥ ब्रह्माहमित्येव नैश्चल्येनावस्थानस्य फलमाह । ब्रह्मभूत इति । ब्रह्मभूतो ब्रह्मण्यवस्थितः प्रसन्नचित्तो

नष्टं न शोचिति । न चाप्राप्तं काङ्कति, देहाद्यभिमानाभावात् । अतएव सर्वेष्वपि भूतेषु समः सन् रागद्वेषादिकृतविक्षेपाभावा-

त्सर्वभूतेषु मद्रावनारुक्षणां परां मद्रक्तिं रुभते ॥ ५४ ॥ ततश्च भक्तया मामिति । तया च परया भक्तया तत्त्वतो मामिभ-

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्कृति ॥ समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥५४॥

श्रीधरी॰

अ० १८

1130811

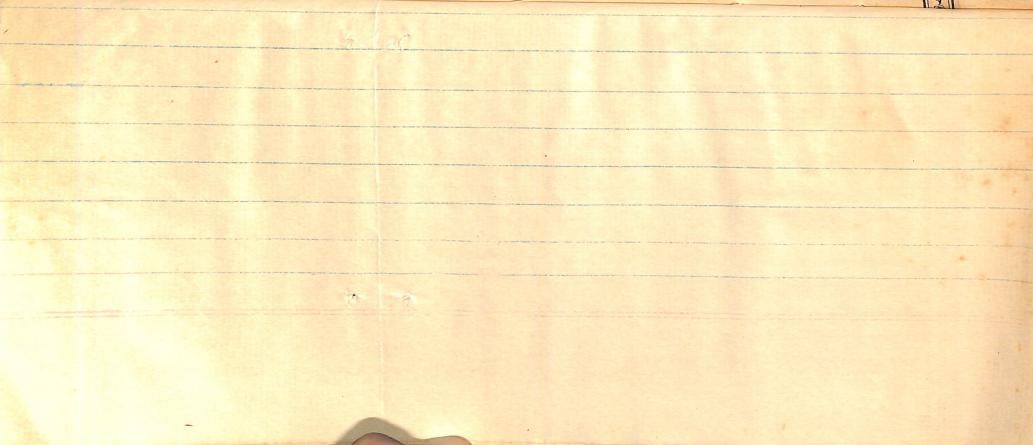

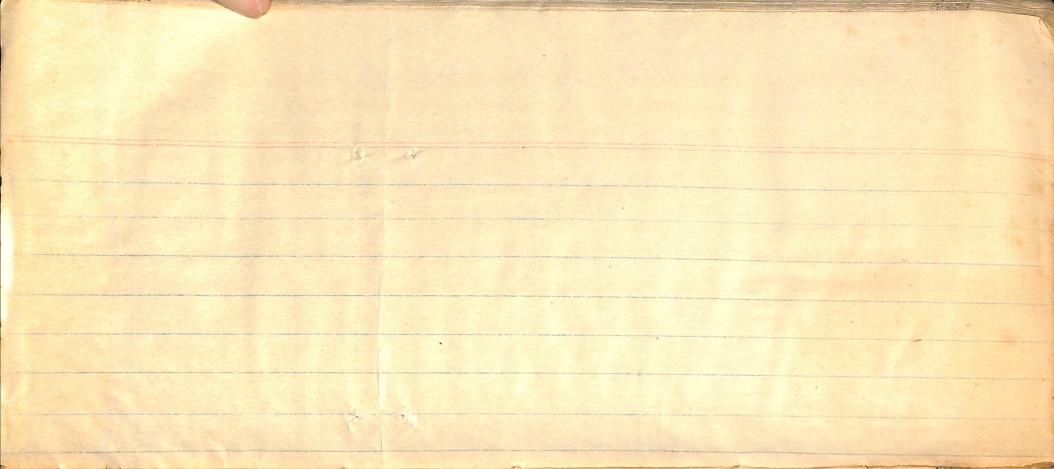

पठतः फलमाह । अध्येष्यत इति । आवयोः कृष्णार्जुनयोः इमं धर्म्य धर्मादनपेतं संवादं योऽध्येष्यते जपरूपेण पठिष्यति तेन पुंसा सर्वयज्ञेभ्यः श्रेष्ठेन ज्ञानयज्ञेनाहमिष्टः स्यां भवेयमिति मे मितः। यदप्यसौ गीतार्थमबुद्ध्यमान एव केवलं जपित तथापि मम तच्छ्रण्वतो मामेवासौ प्रकाशयतीति बुद्धिर्भवति । यथा लोके यदच्छयापि कश्चित्कदाचित्कस्यचिन्नाम गृह्णाति तदासौ मामेवायमाह्वयतीति मत्वा तत्पार्श्वमागच्छति, तथाहमपि तस्य सन्निहितो भवेयं। अतएव अजामिलक्षत्रबन्ध्रप मुखानां कथंचिन्नामोच्चारणमात्रेण प्रसन्नोऽस्मि, तथैवास्यापि प्रसन्नो भवेयमित्यर्थः ॥ ७० ॥ अन्यस्य जपतो योऽन्यः अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः॥ ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितः॥ ७०॥ श्रद्धावा-ननस्यश्च शृणुयादिप यो नरः॥ सोऽपि मुक्तः शुभाँ होकान्त्राप्तुयात्पुण्यकर्मणाम्॥७१॥ कचिदेतच्छ्तं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ॥ किचद्ज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ ॥ अर्जुन उवाच ॥ ॥ नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ॥ स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ कश्चिच्छणोति तस्यापि फलमाह । श्रद्धावानिति । यो नरः श्रद्धायुक्तः केवलं श्रणुयादिष श्रद्धावानिष कश्चित्किमर्थमुचैर्ज-पति अबद्धं जपतीति वा दोषदृष्टिं करोति तद्यावृत्त्यर्थमाह । अनसूयश्च असूयारिहतो यः शृणुयात्सोऽपि सर्वेः पापैर्मुक्तः सन् अश्वमेधादिपुण्यकृताँ छोकान्प्राप्तुयात् ॥ ७१ ॥ सम्यग्वोधानुत्पत्तौ पुनरुपदेक्ष्यामीत्याशयेनाह । कचिदिति । कचिदिति प्रश्नार्थः । अज्ञानसंमोहः तत्त्वाज्ञानकृतो विपर्ययः । स्पष्टमन्यत् ॥ ७२ ॥ कृतार्थः सन्नर्जुन उवाच । नष्ट इति । आत्मवि-

भ॰ गीता ॥१०७॥

षयो मोहो नष्टः । यतोऽयमहमस्मीति स्वरूपानुसंधानरूपा स्मृतिस्त्वत्प्रसादान्मया लब्धा । अतः स्थितोऽस्मि युद्धायोप-स्थितोऽस्मि । गतो धर्मविषयः संदेहो यस्य सोऽहं तवाज्ञां करिष्य इति ॥ ७३ ॥ तदेवं धृतराष्ट्रं प्रति श्रीकृष्णार्जुनसंवादं कथयित्वा प्रस्तुतां कथामनुसंदधानः संजय उवाच । इतीति । रोमहर्षणं रोमाञ्चकरं संवादमश्रौषं श्रुतवानहम् । स्पष्टमन्यत् ॥ ७४ ॥ आत्मनस्तच्छ्वणे संभावनामाह । व्यासप्रसादादिति । भगवता व्यासेन दिव्यं चक्षुः श्रोत्रादि मह्यं दत्तम् , अतो ॥ संजय उवाच॥ ॥इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ संवादिमममश्रोषमद्भतं रोमहर्ष-णम्॥७४॥ व्यासप्रसादाच्छ्रतवानेतद्वद्यमहं परम्॥योगं योगेश्वरात्क्रष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥ राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भतम् ॥ केशवार्जनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६॥ तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ॥ विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः॥ तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रवा नीतिर्मितिर्मम ॥७८॥

व्यासस्य प्रसादादेतदहं श्रुतवानस्मि । किं तदत आह । परं योगम् । परत्वमाविष्करोति । योगेश्वराच्छ्रीकृष्णात्स्वयमेव साक्षात्कथयतः श्रुतवानिति ॥७५॥ किंच । राजन्निति । हृष्यामि रोमाञ्चितो भवामि हर्षे प्राप्तोमीति वा । स्पष्टमन्यत्॥७६॥ किंच । तच्चेति । विश्वरूपं निर्दिशति । स्पष्टमन्यत् ॥ ७७ ॥ अतस्त्वं पुत्राणां राज्यादिशङ्कां परित्यजेत्याशयेनाह । यत्रेति । यत्र येषां पाण्डवानां पक्षे योगेश्वरः श्रीकृष्णो वर्तते, यत्र च पार्थो गाण्डीवधनुर्धरः तत्रेव श्री राज्यलक्ष्मीः, तत्रेव विजयः,

श्रीधरी॰

11 809 11

तत्रैव च भूतिरुत्तरोत्तराभिवृद्धिश्च, तत्रैव नीतिर्नयोऽपि ध्रवा निश्चितेति सर्वत्र संबध्यते । इति मम मितिर्निश्चयः । अत इदानीमपि तावत्सपुत्रस्त्वं श्रीकृष्णं शरणमुपेत्य पाण्डवान्प्रसाद्य सर्वस्वं च तेभ्यो निवेद्य पुत्रप्राणरक्षणं कुर्विति भावः ॥७८॥ भगवद्भक्तियुक्तस्य तत्प्रसादात्मबोधतः । सुखं बन्धविमुक्तिः स्यादिति गीतार्थसंग्रहः ॥ १ ॥ तथाहि 'पुरुषः स परः पार्थ भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया', 'भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन' इत्यादौ भगवद्भक्तेमीक्षं प्रति साधकतमत्वश्रवणा-त्तदेकान्तभक्तिरेव तत्प्रसादोत्थज्ञानावान्तरव्यापारमात्रयुक्ता मोक्षहेतुरिति स्फुटं प्रतीयते । ज्ञानस्य भक्तयावान्तरव्यापारत्वमेव युक्तम् । 'तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते', 'मद्भक्त एतद्विज्ञाय

## इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ॥

मद्भावायोपपद्यते' इत्यादिवचनात्तत्त्वज्ञानमेव भक्तिरित्युक्तम् । 'समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् । भक्तया मामभि-जानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः' इत्यादौ भेदेन निर्देशात् । न चैवं सित 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्य-तेऽयनाय'इत्यादिश्चतिविरोधः शङ्कनीयः, भक्तयवान्तरच्यापारत्वाज्ज्ञानस्य । न हिकाष्ठैः पचतीत्युक्ते ज्वालानामसाधनत्वमुक्तं भवति । किंच 'यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनाम्' 'देहान्ते देवः परं ब्रह्म तारकं च्याचष्टे' 'यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः' इत्यादिश्चतिस्मृतिपुराणवचनान्येवं सित समंजसानि भवन्ति तस्मा- भ ॰गीता ॥१ ॰८॥

मिक्तिरेव मोक्षहेतुरिति सिद्धम् । तेनैव दत्तया मत्या तद्गीताविवृतिः कृता । स एव परमानन्दस्तया प्रीणातु माधवः ॥ १॥ परमानन्दपादाञ्जरजःश्रीधारिणाधुना । श्रीधरस्वामियितना कृता गीतासुबोधिनी ॥ २॥ स्वप्नागल्भ्यवलाद्विलोड्य भग-वद्गीतां तद्दन्तर्गतं तत्त्वं प्रेप्सुरुपैति किं गुरुकृपापीयूषदृष्टिं विना । अम्बु स्वांजलिना निरस्य जलधेरादित्सुरन्तर्मणीनावर्तेषु न किं निमज्जित जनः सत्कर्णधारं विना ॥ ३॥ इति श्रीमन्महाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे योगशास्त्रिनिर्णयसंन्यासादितत्त्वनिर्णये सुबोधिन्यां टीकायां श्रीधरस्वामिकृतौ मोक्षयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ ॥



1120611

श्रीधरी०









عنداری استی اور مای در ام ال بازار مینادی استی ام رساس کا دواقروس فروانی با مینادی مینادی استی بین استی می دواقروس فروانی بین ا کودو اکورسیل کمیادی ایام بغیر کلیف کے جورے الور کے کا بیمادی ایام بغیر کلیف کے جورت کا بیمادی ایام بغیر کلیف کے جورت کی میں میں کا بیمادی ایام بغیر کلیف کے جورت کی جوائی بیمادی からいというできないところがあるからしん على بدريسوى بي بارس من اين اين اين اين اي ده الحدى كا معول بارس من اوا في وي ايراق وهو ومرود من كروا و في ار ما و ما روا المور تا دووافانه عق - سرادي برست محيف و عراء كيل - بأما بهواد كارك ك مع المراس مينون المراس مينون المراس مينون المراس ا 10/30 アンジーに - ST 200 Sers Lanch. ٥٠٠٠ المحاود ت إلى البدكوم المتعالم 1.35.65.19.B 10/01 الزواص いっからんが

